

चीन

और स्वाधीनता-संग्राम के पाँच वर्ष

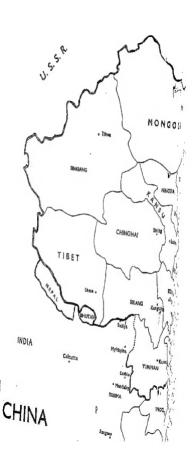









# चीन

और

खाधीनता संग्रासके पाँच वर्ष

মহাস্থ

त्राइना परिकारीम कम्पनी, त्रुंकिंग (त्रीन)

#### 1887

Front by The Points Day 1907 Genic Seek, Laketia

# विषय-सूची

| ग्रहरू               |                                   |             |     |     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|
| 2012 4%              | -                                 | ***         | 134 |     |
| १. सरकार             |                                   |             |     |     |
| (1)                  | चीरस वृद्धनाव्य                   | 064         | *** | 9   |
| (3)                  | ज्ञोनिन्तांग द्वारा चीनक्क भविक्र | विर्माण     |     | 97  |
| (1)                  | वेशनिक शास्त्रही और               | ***         | *** | 3   |
| ૨ फ़ींबी हरुचर       |                                   |             |     |     |
| (1)                  | গুড় সমিরে নমার্কা : জনমা বুরুর   | नि और महत्र | *** | 3   |
| (3)                  | होटा किनु सहस : नोसक हर्स         | बेश         | *** | ¥   |
| ( } )                | मंद्रे चौनी छैनाकी दिवा           | 44.         | *** | y   |
| ३. अर्थनीतिक त्रपति  |                                   |             |     |     |
| (1)                  | बुदन्तमान धौर्याग्र परिवर्तन      | ***         | 964 | 40  |
| (3)                  | चीनको गतिक समिति                  | 844         | 191 | Ę   |
| ( } )                | श्रीकृषित्र मन्योग-समिदियाँ       | set         | 694 | çe  |
| $(\tau)$             | चीत्रकी प्रातील अर्जनीत           | ***         | 441 | 197 |
| $(\gamma)$           | गोतस मुद्दनप्रदेश वेदेतिन व्यक्   | R           | 644 | 63  |
| ४ गुद-कासीन व्यवस्था |                                   |             |     |     |
| (1)                  | ज्यान्तरे सम                      | not.        | 114 | 50  |
| (i)                  | चार सम्प्रीकी व्यवस्था            |             | *** | 900 |
| (:)                  | प्राप्ती चेल्सिसं उत्पन्न         | . 64        | 444 | 908 |
| (4)                  | भीदरः व्यवस्थितिक बोहवां          | 160         | *** | 993 |
| ५. मिला और समाज      |                                   |             |     |     |
| (3)                  | হুন ধনার গৈ হর্ম হ                | <b>ो</b> च  | 145 | 930 |
| $\{:j$               | रेक ल्यानिक विदे                  |             | tw. | 335 |
| 137                  | इंग्रिकेटिंग के केल               | ,44         | .,. | 935 |
| 141                  |                                   |             |     |     |



### प्राक्कथन

यान-पटने रिपो राज्ये जोगाननस्य प्रकान केन परीम-एन ही हैंगा रैं: रिप्त व्र-व्यव्ये का अली पूर्व नेतरिक्त मध्य प्रकारन रेगी हैं— विवाद का पीर्वित्ति, का कि का द्वार कालाको स्वित्त और वृत्वावि परस्या रुख सम्मानकार्य का ग्राम्नेतरिक्त नेतरिक्त स्वके हैंग क्या जा रहे हैं।

यह जा नीनरे एकरकी कर होती है। कमें तल ही में लग्न अने गुढ़े यह कोने होना दिल हैं। विद्धे पंत्र कोने को यो यो पर्यक्ष रही पर रही है, त्यार प्रथम अह नहते तिहरूमें को करने पन बढ़ी जिल्ला। और उन मंदिर हिन् का लिएन तेला को उन्हासित स्थानिकी प्रशंकारी-रेतने पर्यक्रियों की काल प्रथम के स्थान प्रश्नित को कर के हुए के हते। पर्यक्र पर्यक्र के स्थान प्रथम तिहास स्थान स्थानिक स्थान के हुए के हते। पर्यक्र पर्यक्र के स्थान प्रथम तिहास स्थान के स्थान स्थान

प्य मेंन मनवार सीच व्यवस्थ क्या है। ब्राइने क्या भी व्यवस्थ की मेन स्थान के किस्त मुद्दे किसे की स्वास्थ की मोन स्थान के प्रीव कर के प्रवास के प्रविद्य की प्रविद्य का प्रविद्य की प्रविद

#### २ चीन और स्वाधीनता-संग्रापने पाँच वर्षे

चीनके प्रीप्-रिकेटिक सम्बन्ध होनेने यह एक तर पंचने कान्य अपूत्त स्थानित हारोको क्रीविक मी ; पर वह स्थान नहीं हो सक्ष । राजवाहीक व्यवेदार पुत्रक्ष व्यविक स्थानित क्रिकेटिक क्षांत नक्ष्मी कर्ने क्षांत क्षां

इन परिविधिनोंने साधारकारा उसने कही व्यक्ता थी जा 'बस्ती' थी हि. बह् कन रन करोल क्षांत होएला रहन, करने, कसी व्यक्ती व्यक्ती और रसके दिए हुए पुरते वहेंगा। इस रिकार्स वो उसने अफिसर सम्बन्ध दिया हो। पर इसने वहन 'शंगर में लिया। अने महिनको और मी क्रिया। आदिया तीएम उसने करनी गार्ग अंतरों में इन करने दुवंद किए—नो उसने उस वीम पहस्य भीएम अका स्था—महिन्दुर्ग तेसार्ग कामेला ही केदित किया। किसने वुवदे बाद वामे नात्तक उस महिन्दुर्ग केदा वामे नात्तक ना गार्गाच्ये अमितिक महिने अस्त्रक चाहुक स्थान प्रदान कर मेक लिया अस्त्रक गार्माच्ये अमितिक महिने अस्त्रक चाहुक स्थान प्रदान कर मेक लिया अस्त्रक गार्माच्ये और महिन्दुलाई साची वास्त्रकार्या है—मूच ख्यांचें स्थान हो स्वा है, मार्गाच्यांचें अपूर्णि दस्त्रकार करते हैं।

र पारों रेसर रे प्रमेश वर्ष है दिसी खंडात कि क्षेत्र प्रमास स्थित के स्थापनी प्रमेश राज्य के स्थापनी क्षेत्र के स्थापनी के स्थापनी क्षेत्र के स्थापनी क्षेत्र के स्थापनी के स्थापन धीर हैं, जिसे लोकों उपल्प क्यों क्यों व देख हो। यह हैं संबादनी क्यों को स्वाहितने एवं लेकों अपना लाक। एका पत्र हैं हैं स्वाहितने एवं लेकों अपना लाक। एका पत्र हैं हैं हिंदान पूर्णण, जिसतें संख्या औरना आहे क्यों के कार स्वाह्म लागें लाग राह है। हाएं पहिने तक सामनेलें द्वारा गाएं के स्वाह्म की प्रकृति की सामनेलें द्वारा गाएं के स्वाह्म की प्रकृति हों। तांच व्याह्म हम्म सहस्त रहते हैं। हम के स्वाह्म लागें की प्रकृति की सामनेलें प्रकृति हम से प्रकृति की सामनेलें सामनेलें

हुए प्रह्मकार नेप्रह कारों था ताबी आवारिक तथा वह वहता है। पर्रोक वह नीमी नहीं है। वार्ट वह किसी चीनीसे केपनीने किया जाता ती बारद कों मूझे और अनुक्रियाँ कींग वहा जाना मिन्द हक्का कंका के एक विराह होने मान है, कियारे जीनोंने समस्ये चीनकं चीनकं चीनकं की हुए किसी चा रहे हैं। चीनके नीमान कर सहस्ये राज्य स्विच्या रस्त्री कींग्रेस क्या नहीं रहें— गर्की वह कार्य बहुद अनीमां हुका है—किर भी किस अपन्य पर पाहर और स्वाप्त सम चीनरे हम सहस्य क्यान्य कार्य कींग्रा चीनर किया आप ही है. किस गानिय वीर सामने सम्राय क्यान्य कार्य कींग्रा चीनर क्यान्य ही है।

चीक्त संशोधी भी वित्त गर्हीं कामी हम सर पुत्रत सिंध सहमतं नार स्वीत्वा लते हैं। जब भी शहर वे नामे तर स्वांगीय सुन भी महत्वों एते तह नहीं साम हो हैं जिलार कि उनके होगायित होनेते सूद पहलेंदे ही इन पूर्व पुत्र के तसने सांच्य शायता हो रहे हैं। कामेंद ह्याँसे चार्ट इस सम्मार्थ ऐसी नहीं तहा होंगी, भी उन्हें तहा होगी चाहिहं; सा भी उन्हें इस मही थीं। इस कामी महती वासहस्ता है कि संबाद चीन्हें कहान कराई तहा सामी। वह सुनक इस दिसारों कुछ सहस्त्व होती, ऐसी बाता है।

## १. सरकार

# (१) चीनका युद्ध-संचालन

गुर राष्ट्रके राज्योतिक टांक्सें अनेक परिवर्तन व्य तेवा है, और बीच एका गानाक बारों है। बुद्धें को अन्य प्रावृत्ति साँति वीक्सें मी, विवेध गाँधि, बुट-मानव्यते मानाक प्रावृत्ति प्रावृत्ति सांत्रि क्षेत्रक वाले मानाक एक गाँक सांत्रिक्त पर प्रावृत्ति कार्योते स्वार्त्त कार्योत् कार्योते प्रावृत्ति कार्योते कार्यो

भीनरी मन्त्रीतिक रिला हाने मान्य आहे गहुरत बरश अव्यक्तिनाम हारा १९६६० व ने श्वासि शेनावारी गहुरिक दर्शत नाइके पानसे राज्य श्वस्त है । १८ परण एउ और विपादी गहुरिक दर्शत १९६५ में ईन्डरेस हो थी. व्यक्ति १८८४ में या गहिरिक पर्योग इसी । व्यक्तित १९६५ में ईन्डरेस हो थी. व्यक्ति १८८४ में या गहिरिक पर्योग इसी । व्यक्तित हुस्ति प्रमूप १९६७ में व्यक्ति १८८४ में या गहिरिक पर्योग हो । व्यक्तित हुस्ति प्रमूप १९६७ में व्यक्ति १८८४ में या गहिरिक परितास हुस्ति प्रमूप ने व्यक्ति वात हैं। प्रस्ति हुस्ति प्रमुप्त हुस्ति प्रमुप्त हुस्ति वात हैं। प्रस्ति हुस्ति प्रमुप्त हुस्ति प्रमुप्त हुस्ति । १८८४ मान्य वात हुस्ति हुस्ति हुस्ति हुस्ति ।

### सीन और स्याधीनता संभागने पाँच वर्ष

ż

गरं, क्रिने बुद्ध राष्ट्रीय सरकारके अवीतरंग विभागों हात होनेबाटे खारान जीत क्टोकिन्तंग तथा रखकी वारीक्टर समितियों हारा होनेवाले मुन्नी ससीके संपासक, क्षेत्रीच्या को वीर्ति-निर्वास खादिने को अभिसार दिए गए। इसके महत्त्रके सरण त्रीत असं करातों अक्टा स्क्रमीचि कारायो वर्षों क्रिकेट ग्रह न जानकर केवत कान ही जमने हैं कि मर्शव बांगकई शेष्ठ खबे बायक हैं। वहाँप १९२६-९७ हे ही अन्य चीतके पुतर्रिमांगर्मे अहस 🥅 रहा है. पर इससे पूर्व टर्ने बीतका सभी गत तेना श्रीकर नहीं किन ना पा । किन्द्र बाद ती वे ही चैक्के बैक्क अप हैं। १९३७ में का युद्ध गरमा इका तो वे राष्ट्रीय सीमेश-सीमितिके कायास थे। हे क्योंकितांबडी स्थापी बांबिनोहे ९ और केटीय त्यस्था-प्रविधिके १५० महस्यों। में एक और राजनीतिक समितिक उतावाद रहे हैं। श्चर्च, १९३८ की पॉन्सी राज्येत रहि संग क्योरियांपने क्यूं दक्ता संग्रह्म ( Tsupetsei ) द्वा था ! १९२,०३८ में नह-जीबा स्थितिक वसना ने अन्तरवा-विभागक सञ्चय भी रहे हैं। रती वर्ष दिख्याने समीवाके पक्षती उसम हुई गामीर स्विटिके काम अपना सार <sub>सामा</sub> अर-मंत्रकारमें देनेके विकासे वन जामने इस पहसे शाय-गत दे दिगा. सी क्षां-प्रतिम टा॰ एन॰ एन॰ क्रंग हम विश्वयके जागड़ क्याएँ वर्ग । सम्बद्ध १९३४ में बहुने भ्राम वासना और अह-समाध्यक्षे सामंत्रासके स्थापते अप उत्त या क्रिसाबंद अन्यत और दा॰ दंग उराह्मा वसार गा । उर प्राप्त वसार वें के विक राजीतिक विकोशरी व हेतीया ती का पास चीवी प्रचातराने प्रस्थात हेला आह ही हैं ।

बार्ड के क्षेत्रियाम वह पार्च निकास, १९३१ में को वागों सरस्त्री वैक्री— मैठा कि बाद पार्टन, वैक बाद पार्टन, वैत बाद कार्युक्तिवांव वीर प्रास्त्रों की आह पार्टा—के एक म्युक्त बोटी एक करन बीर गी वागे वह नया है। इस बोटी तीन व्यवस्थान कार्यक्त हि—बीटन के बाद बादाने पार्टर का क्षेत्र, वाल कार्यक वीर बाद कार्यक्रियों के बाद कार्यक की कि हो बीर केंद्र बाह कार्युक्तियों को बाद कार्यकारिक कार्यक्रियों का विवेच दुंध बीर वाल कार्यकारिक कार्यक कार्यक वीर बीर वाल कार्यकारिक कार्यक्रियों का वाल कार्यक्रियों कार्यक्रियां कार्यक्रियों कार्यक्रियां कार्यक्रियों कार्यक्रियों कार्यक्रियों कार्यक्रियां कार्यक्रियों कार्यक्रियां कार्यक्रियां





उपयोग, तोटोंड डोक्स निरीक्षण बीटी-मॉटीया संख्र तथा बट्टे और प्रक्रम संयुक्त रुस्से विकास और निरोक्षण बादि करता है। इसके अध्यस भी करारिकीयों चांगवार्ड-संक हो हैं, यो वीनी बाइदेस्टरॉबी सम्बद्धे चीक्सो व्यक्ति कराव्यामी रेक-रेक कारो है। इस वोकंडो क्लेक्टे-मामको बोस्से बुद-बर्बिद विविक्ती देखते हुए क्लेसी मेंत कारों सम्बद्धी कीक्टे-बेबीट क्लेसिट व्यक्ति क्लेसिट क्लेसिट क्लेसिट क्लेसिट केंद्रिक की किस्सा केंद्रिक की किस्सा है हिंद्रा कमा है। वहु १९५२ से बीट क्ली करनेसा अधिकार केंद्रिक बेह बहुक वाहुनको ही दिला बचा है; बोद तोनी बेह कमारा विदेशी विचित्र, व्यक्तरों केंद्रीन और असीच व्यक्ति व्यक्ति रिप्तित सुव्यक्ति से इस करेंद्री।

दिसावर, १९४१ में चीतके स्वीत विदेश-संशो हार हो। वी। संसके स्वार्यका में जीनक राजरत डीमर चले. जानेके दारण स्थानापन्न विदेश-संत्रीमा दार्थ भी वता-लिसिमों मांगच्छी-शेवने ही के किया है। इसके अतिरिक्त वे सभी सैनिक-संस्थाओं, रेनिय-शिक्षण-केन्द्री, वक्द-दर्खी, सक्ष्मीतिक संस्थाओं, फार्विवाल-विवित्यों आदिके नी जब्दा हैं। सब ही बुद-कारके कारण कानूब-दियागके वार्य सीमित हो गए हैं, और प्रथम राष्ट्र-सा-समितिके अध्यक्षकी हैसिवतसे वे वास्ति-सास्त्री तरह धारा-रामार्थीहर निर्धर भी नहीं कर समते । अतः अधिकांत्र कानव-जायदे अवदा बने हुए फ़<del>लूर काम्दोंने परिवर्तन रांशोधन आदि कानन-विभागने परामर्शने दे ही कार्</del>त हैं। ब्रुढ़के इन पांच नपीमें राज्दीय सरकारके व्यवस्था-विधागारें भी अनेक परिवर्त्तव हुए हैं। नौचेना-निभागको तोख्या उसका कार्य राष्ट्रीय सैक्कि-समितिके नौसेनाको महत्रमेको सींप दिया गया है। वाणिकथ-दिसानको अर्थनीतिक दियासके रूपमें बदल दिया गया है, जिसके सुपूर्व देखका अर्थनीतिक और प्रनिद्याणका कर्क भी कर दिया गमा है। रेजीं, बोदेवीं आदिकी सारी व्यवस्था वाताबात-विभागने सुपरे कर दी गई है। इसी प्रकार ऋषे, करावाद, सम्राजन्मुकार, पशु-बाल्स, मछ्जीकः व्यवसायः प्राय-स्थारः समीनकी स्त्रातिः सार्वजनिक संस्थाओंका संचालतः, सर्वतिकाल विक्रण वादि वर्ष व्यवस्था-विमाधके सुपूर्व दह दिए वर है। महिलाओंमें वाजीते पैदा इसरेके लिए छुओमिन्तांगके अधीव एक बहिस्सनीमेती रपापित की गई है। बुद्ध-समित परिस्थितिक मुखायक करनेके लिए अर्थकीरिक

विभागते खाँतिरित राज्यीतिक जीर बार्षिक श्वांक्यों एवं सम्याकाणिका अधिकांकि उपयोग करनेके किए केन्द्रीय योजना-समिति और राज्योतिक अर्थन्यमितिकी औ स्थापना को यहें हैं। क्लिके अध्यय भी कराजितिकों चांकहाँ-चेक ही हैं। सभी राज्यांतिक, बार्थिक एवं काम प्रकारों योजनाठों, वार्यक्रमों एवं शीतियोच्या जिमांग हन्हीं के हार होता हैं।

श्रीत, १९४१ में हुए अमेगिमनांच्या केट्रीय व्यवस्था-धानिति आठाँ लुए अमिनमांच, स्थानीय सरकारों द्वारा व्यवस्था-धानिति आठाँ लुए अभिनांच्या सेव्या स्वादी प्रत्येवस्था और प्रमुख अभिनीत्वक्ष स्वादी अस्पित्वक्ष स्वादी अस्पित्वक्ष स्वादी अस्पित्वक्ष स्वादी स्वा

युद राज्यानमा कताजिक संशानांकी स्थानमा और विकासके जिए इस्कृष्ट इसव नहीं हैं। पर चीनमें पुरूष वसहोगी-ची जात हो रही है। जब जुदाहै, १९३० में दुद दिना, तो संगिद्धत बीर जनस्थित हंगापर बनताके अविनिधनका कोई प्रत्य नहीं था। पर शाद युद्ध-कालके हम ५ वार्षि अविनिधनको एक एरो प्रतार्थ प्रत्योक्त हो सदे हैं। राष्ट्रीय संप्तास्तरे लेकर व्यवस्थाको नीची-से-मी-ची इस्क्रें, भी आज कताजेक अविनिधनके प्रशासने सुक्त वहीं हैं। किन्हें नीनमी राज्योजिक समान्य कान है, उनके किए वह बोर्ड गई और आवर्यक्तक बात नहीं हैं। प्रजीविन्तामक शासका प्रियान हो जनकाका दूसरी होकर शासन-संचादक करना हैं। क्रांच बता तो करता है जिसकी बोरसे कपनी अस्तामी एसी यह कार्य सुनोमिन्तांन पर रहा है—किस्स समा तात है राजनीतिक जस्तानकी स्थानन । पुरस्ते विभोगिता जीर सन्नोतिक दौरसातके समये राजनेके बाद देश नैयानिक स्टिक्ते स्ट्रेन्स, का कि कमात्री रंचाना ग्राम काके स्थानी नियमका निर्माण किया । इस अप्रास्त नियमके निर्माण उद्देश पुरे गए कसावे ब्रीतिनीपमेंके सार्टीम राजन्सी बागारी सींग ही व्यागी।

वर्तमान बहुने विडनेसे कोई एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय सरकारने एक विधानका मसविदा प्रदर्शनत कराया था और १२ वदम्बर, १९३७ को कस्ताकी पंचायत दुलानेकी घोषणा की भी : पर लझाई खिड क्योंने यह न हो सकी । ऐसी पंचायत ग्रामोना दसरा प्रथम १९४० में किया गया : एर मुद्रको कठिनाओंके कारण स्वतन्त्र और आपनियाँ हाम अधिकतः चीनके सुद्दः मार्गेसे २००० प्रतिविधियोंके धानेकी स्विथा व होनेके कारण इस नार भी सकटता नहीं बिल सकी। खंबहिंस जार्चाक्रों राग की यह ब्याइतिसीको देखकर अनताके प्रतिविधित्तको और सरकारक ध्यान पित आक्रष्ट तथा, और विविध राजनोतिक, सामाधिक तथा अर्वनीतिक दलींके सदस्योंकी एक सावाहकार-समिति बनाई गई। मार्च, १९३८ हो फिर हांकीमें हाँ साटीन ग्रंत्रेसने साटकी सचिकी संगीटत करने, उसके थेष्ट मालिकॉक उपयोग करने और राष्ट्रीय नीतियोंगर असठ ब्रुट्सेने सहायदा पहुँचानेके लिए एक सर्वजनिक राजनीतिक कीरिक स्वापित करनेका निष्टव किया । जुल्बईमें हुम्मी-क्रितांच दवा अनेतीत हेरे २०० सदस्योंकी क्षीसिट वर भी गई । पहली क्षीरिक के ५ अधिवेशन हुए। १९४९ में जो दसरी कोंखिल करी, उसके २४० सदस्य थे। हर्ने हे १०२ सदस्य व्यक्सायिक और अन्तीय क्षेत्रीके प्रतिनिधवीं क्षण क्वे वर् थे। १९४२ में अब जो तीवरी बॉलिस बन्नेवाली है, उसमें विविध प्रस्तांसे १६४ गरस्य चुने वातेबारे हैं ।

प्रतीन प्रतिविक्तात्रों संदर्भनंत्रकले छवनमं एएंड्रेन संदर्भनंत्रकले छवनमं एएंड्रेन संदर्भनंत्रकले छवनमं एर्ड्रेन संदर्भनंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले स्वर्णने प्रतिक्रमंत्रकले छोजा स्वर्णने स्वर्णने

राक्तांतिक कराइनकी वह स्वयंक बांब और बस्से बहुँ बासके दिस्तर है हिंठों मी प्रतिविध्यमा अधा प्रवक्ति को बाँ है। वीकहे २०० किलोमें से आर्थेंस मि प्रतिविध्यमाई का जुओ हैं। किस अवार प्राचीय समाएँ के क्रांब सरकार के सहस्यों हैं। प्रवेक क्रिकेश नार्के अपना सामा के क्रिकेश सरकार के सिकामों हैं। प्रवेक क्रिकेश नार्के (chia.) करतां (pao) और करवेंसे बाँध सवा है। वह सरकार करतें (प्राम) और करवेंसे बाँध सवा है। वह सरकार करतें की प्राथमिक क्ष्में हैं किसमें स्वा (chu ) मी होता है। वर्ष मा है करतें में होंगे और अविकास करतें हैं। दसकी दो प्रतिविध्यमा समाएँ हैं—एक प्रवेक सरके प्रतिविध्यमा होते एक व्यव वस्तर से प्रतिविध्यमा प्रवेक प्रतिविध्यमा प्रवेक प्रयोग हो कि इस के अविविध्यमा प्रवेक प्रयोग हो प्रविविध्यमा प्रवेक करतें होने व्यविध्यम हो प्रवेक व्यवंक हो प्रविविध्यमा क्ष्में हम प्रविविध्यमा क्षमें हमने वह स्वा व्यवंक वह स्वावंध्यम हो उन प्रतिविध्यम क्षमें हम प्रविविध्यमा क्षम क्षमों हम प्रविविध्यमा क्षमें इस व्यवंक स्वावंध्यम हम्में प्रवेक वही होने व्यविध्यम वह स्ववंध्यम क्षमें वह प्रविविध्यमा क्षमें कराने करतें हमें प्रवेक करतें हमें प्रविविध्यमा क्षमें वह प्रविविध्यमा क्षमें कराने करानें क्षमें वा प्रविविध्यमा क्षमें करानें करतें हमें प्रविविध्यमा क्षमें करतें हम प्रविविध्यमा क्षम करानें करतें हमें प्रविविध्यमा क्षमें करानें करतें हम स्ववंध्यम करानें करतें हम स्ववंध्यम करानें क्षमें करानें करानें करतें हम स्ववंध्यम करानें हम स्ववंधित व्यवंधित करानें करानें विध्यम करानें विध्यम करानें करानें करानें हम स्ववंधित करानें विध्यम करानें विध्यम करानें कर

प्रन्तीन सम्ब्रहों अविशिष्कीं वे क्याला-निवाश हारा संगतित की व्यक्ती । इस समय अर्थनिक-एजनीकि औरिकडे २४० व्यक्तीमें से दो-दिवर्ष अन्तीय सम्बर्ध हो चुकती हैं। इस अगानीकी सम्ब्रह्मका स्वरण अनेक अपनेमें व्यवस्थित-धारिका-निवास केन्द्र कोजना हैं।

सर्ववर्गन्त समा सुब-सम्बद्धां देव हैं। जानित-सहस्यें स्वताक्षां पंचायत उसक्त स्थान के केंगी और स्थानी कियान किसीन करेबी, विस्तवे द्वारा डा॰ सुस्थात-सेनका वैजनिक रक्तों डिक्नोदार सारक्तकी स्वारन्यक सहा सूछ होया।

---जेस्स होत

केन्द्रके निक्ष्य द्वामाध्यमें एक क्षेत्रक क्षित्रक मेन्द्रकी राजान वो गई। हाने वेकिन क्षित्र व्याप्त नो वा कुक्का मेन्द्रके क्षित्रकारों में विक्र क्षित्रकारी विक्र क्ष्योतिकों विक् कार कार ब्रेग रेक्को वाचराव्य १९२१-१० में कुन्योत नामकों वोर जनक क्ष्योत्सारिका रात कार ब्रेग रेक्को वेचिट्ट कर्नेक क्षित्र मान्य (श्रुक नाग ही क्षित्र क्ष्योत्सारिका रात कार ब्रेग रेक्को वेचिट्ट कर्नेक क्षित्र स्वापतातिक हो गई। वहाँ नामके १९२० में ख्यानकों कन्द्रमें स्थानक क्ष्याने क्ष्योत स्वापतातिक हो गई। वहाँ नामके वाचात हाए हुए १९२० में ख्यानके क्ष्याने क्ष्योतिका क्ष्यान क्ष्यान, जनक वर्णामाहिक क्ष्यान, वेन्द्रांत पीजने क्ष्यानिकालें क्षान क्ष्यान क्ष्यान, जनक वर्णामाहिक, व्यक्ति एनं क्ष्यानिक विक्रोतिकाल व्यक्तिकालें वोच्यान क्ष्यान हुए, व्यक्तिकाल प्रमुक्त व्यक्तिकालें क्षान क्ष्यानिकालक व्यक्तिकालें वोच्यान क्ष्यान हुए, व्यक्तिकाल प्रमुक्त व्यक्तिकालिक क्ष्यानिकालिक क्ष्यान क्ष्यान क्ष्यान हुए, व्यक्तिकालक क्ष्यान क्ष्यान

है गिरु का सामां के त्या का कि मानिक का सामा है में है।

सा प्राप्त इमें कि ता के दें ए क्यों कि कि ता के तो है माना
है भी और कार्याय रामी करें ए क्यों कि विस्तान के क्या कार्याय कि है।

मान वह के तान कर कार्याय है। वो है क्यों कि वह ते भी पह सामां दिया है।

मान वह के तान कर कार्याय है। वो है विद्यान क्या का सामान के क्यों माने के कि कर कर कर कार्याय है।

मानी या कार्याय है के कार्याय के कि विद्यान के क्यों मानिक कार्याय के कि विद्यान के कि विद्



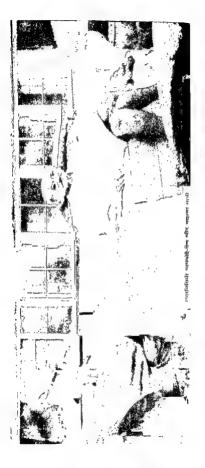

कपने देश और खायांनताची रक्षांके किए उत्पीतित चीनी कनताका नेतृत्व किया है।

. 2 -

िक्छ ५ कोंचे कल्लेकरे चीनके बीनन-सप्पेट हम श्रीवन कंप्रमाने कुथी-मित्तांपेट कुक्क्षी महत्त्वरे कर्पको सर्वमादि साम्बन्धेन किए उनके क्षयठ, विकानों और राष्ट्रीय सदसरके काव उनके कहा सम्बन्ध हैं इनकी समान्य समस्यो जासकाई है।

कुश्रीमित्यांवारी वहत्तमंत्राता र॰ वास है। वाच रेखों हे राजगीतिक वर्गोशी स्वस्तात्रते ताद स्वारी करकात केवत कुत देवर आधारीये प्रार बही की या करती। स्वस्त होनेकों इच्छा रकनेवालेकों हरणे हो स्वीर क्यार सिंगा स्वार्थीत किस्तरिकते या र क्यान प्रारंग-पत्र मेचना पत्रा है। इसने काद कई काद कर राजों इसके सिक्षानों और तीतिक वार्थेन पुष्ट-पाछ की काती है। इस परिक्षानों में राजींग होनेपर राजे इस बीर राज्येक प्रति स्थारत स्वारी और स्वार्थ आपितांचित स्वारत पत्री प्राप्त केवी पत्राती है। इस बारी वाचन वह सहस्य क्यार है; किन्दु सकके सिद्धानों, बादगी, रीति-बीति और वहणासामानी शिक्षा किस गी कम्बारी ही हाती है। प्रतंत स्वारत स्वार अस्त सहस्य कुत्त केवर ही तराव शिक्ष विद्या हो हुट बांध ; क्यान नमस्या रही विदेश रेगांबिट विद्यांक विद्या में तमा है। तमा ही है।

मानी, किनी, महरी और इस्तोंने इन्हें शासा और स्थानीन मानीक हैं. तो इन्हें इन्हें स्थान तथा बस्ताइने ओसी उन्हेंड व्येष्ट्योंकेंड क्रीम व्यक्ति अनाव इन्हेंड ग्राहेंग क्रीमेंडड दिए मीतिकी व्यक्ति भी चुनते हैं। ग्राहेंग क्रीमक ऑक्-रेमन दो स्थाने हैं। हुम्ब बहुन स्थाने अध्यक्ति १९६५ में दिए एक निश्चेतिक्वा १९६२ में निया १९६९ में, गोन्सी १९६५ में बीट एक निश्चेतिक्वा १९६२ में निया १९६९ में मानी १९६५ में बीट एक निश्चेतिक्वा १९६२ में निया के क्या ब्यक्ति मीतिकी वीट इन्हेंने मितिका मानी होती सर्वेत वार्ता समानी निर्देश इन्हें सितिकी वुक्त प्रीक्ते स्थान क्षेत्रकों इन्हें स्था गुक्के अटर व्यक्तिक स्थान क्षेत्रकों स्थान व्यक्तिकां कुक्त प्रीक्तिकी इन्हें स्थानिकी इन्हें सितिकी स्थानिक स्थान व्यक्तिकां स्थान स्थानी होती हैं। इन्हें सितिकी व्यक्तिकां स्थान प्रीक्तिकी इन्हें स्थानिकी स्थान क्षेत्रकों स्थान क्षेत्रकों स्थान व्यक्तिकां स्थान प्रीक्तिकी स्थान क्ष्य स्थान होती हैं। इन्हें सितिकी स्थान क्ष्य स्थान स्थानिकी स्थान व्यक्तिकां स्थान क्ष्य स्थान स जर्म-क्रिस्त दोनों प्रिमितिनीं २६० सहस्य हैं। इसका खुळा अभिनेवत प्रति द्धेन सहीने होता हैं। इसका अन्तिम लिक्किश विद्यालय, १९४१ में हुआ धा लो गत ६ स्वीते इसके जीवन क्यालें म्ला लिक्किश वा। दोनोंमें से केन्द्रीय व्यावस-मितित्सा महत्य लिकि हैं। इसका विकेश करता गहित क्रिक्टान तथा प्रतेक इस्तेक्ट विशेष सही करती हैं। इसका विकेश करता गहित क्रिक्टान तथा प्रतेक इस्तेक्ट विशेष सही करती हैं। इसका विकेश करता गहित करती हैं, वी—स्थायी विध्याल साने तथ्य-द्याली क्यालें क्यालें कीर व्यावस्था नीति निवर्षण क्यालें करती हैं। विध्याल साने तथ्य-द्याली तथित स्थाई हैं। प्रत्याली, १९३९ में ध्यालीतिक प्रतिक्रित कार्य अधान राष्ट्रीय एका-परिचारों कार्य हार्यों के क्याल हैं। इस्ते-पिनतीयल कार्य अधान राष्ट्रीय एका-परिचारों कार्यों के क्याल हैं। इसी-पिनतीयल कार्या कार्या क्याला क्याला हैं। केन्द्रीय व्यावस्था-पीतिक कार्यात वार्या क्यालें क्यालें कार्या क्यालें क्यालें कार्या क्यालें कार्या क्यालें क्यालें क्यालें कार्या क्यालें क्यालें कार्या क्यालें कार्या क्यालें क्यालें कार्या क्यालें क्यालें कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्य

कुन्मीमन्त्रांगर्के विद्यानोंक मूनक्या है चीनी प्रयादनके विद्या या॰ हुत्याद-चेन हारा प्रचारित आदर्श और विद्यान्त—प्रश्नीयत, राक्नीविक चन्दनन और अर्थ-गीरिक चन्द्रान्त, जो 'चीन गण-विद्यान' ( San Min Chn ) के नामने प्रविद्य हैं। महीन चीनकी एकान आकांवा गति है कि वह स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द हो, उत्पक्त केम गैवानिक शासन-अर्थकाक ज्याप क्यापें और विदेशी राष्ट्रीते उसका समा-नाराश सन्तर्ग्य हो। इन तीन विद्यानीके अञ्चक्त क्यापें सम्मतिक विभावन सन्द्यानित होगा, स्वातेन्य बरागर बँटामा होगा तथा वैश्वांकक पूँचीका तीमाध्यानकर राष्ट्रीय पूँचीका विस्तव किया व्यवस्था ।

थ॰ क्षणतन्त्रेयन्त्रे स्थाँच सताहो हो गायाँग बाँदा है—(1) जनहा, जो मुगर, क्षमा और विकत्यपढ़े विशेषम् द्वार ग्रन्थातिक सतामा उपयोग करेगो और (2) सरकार, वो व्यवस्था, ब्रमहर, न्यार, (भोधा वीर विश्वायको व्यवस्था द्वार हार्य ग्रास्त्रकी सताबा करायोग करेगो। इसी प्रकार स्थानकी स्थावको तीन प्राणीम वीत हैं—[ व ] कसी बढ़ेन क्रिन और नारवासी शावनारे जिए राक्तो राज्यके वर राज्यकी वास्त्रीवन मानव वाहिए। (व ) शानित वीर व्यक्तवासी राज्यके वर राज्यकी वास्त्रीविक शिक्षपर्य क्या संरक्षित समुद्र वीर सम्बद्धानी राजेंक सार्वासी वास्त्राच। इस प्रसार का प्रोत्न भारते-वास्त्री क्ष-शावकों वीय जार्य । (व ) हाम हो क्योत्तर शावी मिन्न क्योकों निए राष्ट्रीय संरक्षित वास्त्री-राला कृत्यता व्या। इस प्रसार का विकास वी गई राष्ट्रीय स्टांस्त्र करीनी, सह राष्ट्रीय स्टांस्ट प्रती व्यक्तवेंह व होकर वास्त्राहोंग्र स्टीनक होता व्यक्तवेंह राष्ट्रीय स्टांस्ट प्रती व्यक्तवेंह व होकर वास्त्राहोंग्र स्टीनक प्रतीन संद्राह

१९९० में स्थानित हुई पीमती रहीन मन्यत वा - क्षमाय-वेस्के हुएँ दीन मारिको दास समस्य धार्म कर रही हैं। १९९८ तर धार्य हो पर स्वास्त्रकों स्थानक लिए कहा होती व्यक्तिम नक्या। उसके सहस्ये ६ की दार सम्बन्धित मध्यम्य सुप पत्रक क्षमां प्रशेष प्रोत्यकों वर नक्यते स्थानक होने क्षमा भाग्येत प्रश्न दिना गा। १९६९ में समझले वर्षा स्वासी विवस्त्रक एक प्रयोक्त सम्बन्धित गी थेय किया, जिल्ला १९६५ हे साम्य होने स्था। ५ मही १९६६ वो सम्बन्धित गी थेय किया, जिल्ला १९६५ हे साम्य होने स्था। ५ मही १९६६ वो सम्बन्धित स्थापित विवस्त्र प्रश्नित होना किया, वो १९ नक्यत, १९६५ को होनेक्सी रहीन व्यक्ति होना वा; वर आवस्त्रितिक हार्गक हो सम्बन्धा। स्थापित हार्गक वा; वर आवस्त्रितिक

٠3.

कास बार्गिनी वह सम्मास पीकार व्यापमा किया है हि दे वसे बार्स्स मगतों भीर सकारेटि काण निर्मित निरम और सुम्मानेक निष् कम दीकार मा देगार नहीं पार्वेण, तो उन्हें बहुरी निराश हूटे होगी। उनके बाद्मानाचे पुन्तो मिनामाने नेतृत गाँर तीनिकी बड़ी दीठ जा दिवा है वीर उनके प्रमानं देनी वहाँ बंगिक रागों नीवी नतात उनक्ष सुस्तान कर रही है। वीनके प्रमानिकी कर ने— यो उनकी नीवों वहाँ गाँवि सहसानी हरिकार रहा देशकी व्याप्त मानाव संग्रह विवार कर वहें में —व्यापार्या वाला-बार्स पुरुटी कुनीपितामा नेतृत सीकार स्त निया। ए स्वर्णे, १९ ३० में प्रोच्या राज्यान हुआ है भीर २२ निरामकों में तर न्यूनिय-प्रांचि पोच्या पर तो कि वह तन सुमानियों नियानीयों एक्टबर्गित में क्योनियां क्योनियां कर न्यूनिय नियानीयों में प्राप्त लागी होत्रेसे क्योनियों कर्णा क्यों का मान्यार निवह पुत त्रामा क्या सामानी श्रीतिवा-रास्त्रेस स्वर्णे क्यान वास-मेनाने पुत नागीय क्यों भीर केन त्याने निया की उत्तम पहुँच एक्टबर्गिय क्यों क्यान क्यों हो क्यानियां नियानी क्यान व्यान वियान वियान व्यान व्यान व्यान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान वियान वियान वियान व्यान व्यान व्यान वियान वियान वियान वियान व्यान व्यान वियान वियान वियान वियान व्यान वियान वियान वियान वियान वियान व्यान वियान वियान

हत गरंच वर्षीने कर्माकरोंने जमनी पीपणाप वस्तदसी हे मध्य असल दिना है और

दानी हिंगी प्रश्नका सम्मोत सर्वनंद या हुए बहै पाँ हैं।
अवन्द्र ५१३० में शंबर में सक्बर कुर बुक, जिसकी बार्ट सम्माप पीवम
तर फेंस कर पीत हिक्कमों सर्वाक्र भी सीव-शंकर कर करा। अपनेत करें एस प्रश्निक प्रश्निक अपनेत के स्वरूप के स्थाप करें हुए पीती पीड हुत गए।
विभागत सम्में सरका प्रतिके कर उन्हें सर्वाक्र करी हुए पीती पीड हुत गए। वस सुकरे
स्वरी स्वरूप राजिस कर प्रश्निक कर किल के प्रश्न के स्वरूप प्रश्निक स्वरूप स्यूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरू

में प्राप्तां प्रश्ना प्राप्त व शास की प्रश्ना पर हुए। यह कुसान के की खुड़े हैं यह दिसीन एने कहा और नेश करी पा बीत में इसके विकास करते हैंद्र देने स्पाप्त में भी था। यह दूर विविद्याले एव विकास करता हुन्हें करते स्पाप्त की में निप्तां का क्योंकियों व्यवस्थिता है। विकास करता हुन्हें करते

कारमान्स (Tuetai) 🗎 संब ही रहे।

र्वा प्रश्नास कार कारण आहे ! (२) हुद्दे किए जनवासी केंग्रे संगतित और विचित्र दिया उत्तर (३) अर्थिक मार्वज्ञास और सम्बन्धके वार्वको किस सबस्य

इस विशेषाधिकानसा सबसे उल्लेखनीय कार्य है 'सप्तास मुख्यने और राष्ट्रीय पुनिर्माणक स्वर्थकमं , जिसको क्षका चर्ते हम प्रकार हैं—( १ ) सुद्ध-सम्बं सारी सेना और सता क्रमोजिन्तांग और अन्तिनिस्मी श्रीमकाई-श्रेकके अधीन रहेगी। हाः स्त्यात-तेनवे स्रान्तिकारी निदान्त और उपदेश हो, स्त्रीच शस्त्र होगी और एनीके अनुसार युद्ध-कार्य सब दार्व गीर राष्ट्र-विर्माणका क्षम होगा। (२) चीन थरने साथ सहस्तानित रखने, खान्ति और न्यायके लिए लड़ने, जापानकी सामाज्य-क्रियाको वृक्ति किए होनेवाने व्यवसर्गाना सामवा करने, सुर्गु-पूर्वेम सानिव वनार रखने और शान्ति-स्थाननको स्थम क्या उद्देश समझनेवाँठ सभी राष्ट्रीक सात्र प्राप्ता सहवोग कोना, उनके साथ विस्तृत स्त्रेणा, उनके सात्र हुए सन्ति-सामीतींक कादमीरे पाठन क्रीमा तथा उनके साथ भैत्री-सम्बन्ध बहायसः। (३) रेजाको अधिक राजनीतिक चिका दी बाद, सभी स्तरव और सक्षय कोर्बीको रेंतिक निभा दी जान, सहास गुरिना सेनाका संगठन किया जान, हताहत सैनिकॉक परिवारक्तोंको केळात तथा प्रोचीक सब्दोक्छ सैनिकों व परिवारक्तींक सक्य निशिष्ट व्यवहार किया जाय। (४) मोह्न सच्छिह संगठन, सहके बरहुए मस्तिकार्क उपरोग नहा सक्षीय जीतियोंके निर्याल और उत्तर अस्त करनेके लिए एक पाय-राक्तीनिक परिवर' स्थापित की साथ । ( ५ ) गुढको राजकोतिक और सामाजिक र्राप्ते व्यापन क्यारे और साने चलक स्वायी विवाद-दिसाँगढे तिए यह व्यवस्था है के वस्ति । प्रामी । को स्थातीय सन्यासमधी प्राथमिक हर्वाई वनस्था स्थाप । ( ६ ) ग्रद्धी अक्टाबताओं हो धम हाने हे लिए केन्द्रीय सम्भारकी २०-रेखा और कार्य-अनलोको आधिक सरक और गोअन्यामी बनाया चाय । ( ७ ) प्राम-सुवरूर, सहगंग-समितियांकी स्थापना, अर्थनीतिङ फ्वेंगरत, न्यानीकी सक्षडी आविको, प्रीतरहरून देता, गुद्ध-कालीन करोंका उसका, वैकेंकि कारींका निरुक्षण, मुलायतकी सरिया रतक रहा और चोबोंडे शबुचित हम वा संशामे एक्ट्र किए जारेको रोकत ।

( ८ ) वन्ताको भागा, रेसम ( पर्वोची ) और रामा क्रानेटी पूरी बाबाई होगी, कर्नो कि वह समूच और तार कुमारा सेनके क्रानिकारी क्रिएनोफी वसहेकर सा विगेष ने करें। ( ९ ) विधानस्थानिको या सिरोरी बावाला हो, क्रानेटीस स्थानित जिला (ट्रॉकेंग) दी याद और उक्कर कमीचाँको उचित क्या दित अग । (१०) जीवनो मूर्विये जागत हाम स्वाचित कानी गजरीतिक संस्वार्ये और उनके

सर्थ ग्रेस-महमूनी गान वार्ष ।

स्वत पायद प्रायम्पय प्रायम्प्र प्राप्त प्रदान प्रदान प्रदान प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप

बर्गाली क्यो बहारा! (२) अनिकार कामे बहारों हैन्द्र बाँच संबंध राजन । (३) वा॰ मुस्तान देनने दीनों सिकानींगर आवन करना। इर रामेंद्रे आपेत सरक्ताने मार्ग होते साम वा॰ पुरवान केले दिवानोंगर काह्य करने, नेनाडी काह्य बीर एका महावान काम दिवानीर सामें, स्वाचीवर काह्य करने नेमहार आवार-वाहार राजने और विवाहतीने क्षा न बाहार चीनके किए लोगों कहा राजन करनेशे सरक्ष किने पारही हैं।

व्यव्यव्यव्य स्तरे किन निवस्त स्वस्त हुआ है, वह है बसी (आग) की स्थानकी हुआ है आहे आहे आहे (chia) ज्या (pao) कर (chia) ज्या (pao) कर (chia) ज्या (pao) कर (chia) ज्या (pao) कर (chia) ज्या है। आहे हुआ के वहीं वहीं के वहीं के

- ¥ -

द्धा किनोने का तह (१३) की राहित कोंना द्वारा किनोंचना कुनोनिन्तांचकों केनीय नामका विविद्धा है जो की प्रेमात हो पूर्व हैं। इसी में दीत मुझसे पहले हुए मीर तोन बादना एकों से अरोकों कुनोनिन्ताकों नेतानीन किनो परमार्थात अपन उत्तर है, मंतिका सामकार्थाता निका रिका है और विविद्धाने जिए नेतंत्रक निका विद्या है। एकों तह उन्होंने दुरिक्ता, इन्हरीका, उत्तरकीनकों अरोका स्वया और नामकार्थिक वैविद्धाना हो परिचा हिसा है। एकि निकान हो प्रोप्त से अनामकार्थक विवेदाना हो परिचा हिसा है। एकिन निकान हो परिका सीर अनामकार्थक विवेदाना हो परिचा हिसा है। किश्वास है और इसीसे वे सरकार क्या जनताको जत्साह वैगाते तथा अधिक सबल प्रयत्नीके क्रिए शक्तोय करते हुए उनका बार्ग-अर्द्धन कर रहे हैं।

सन्बरी, १९३९ में हुए पाँचने अधिवेशनमें समितिने श्रीदि शक्ति-संग्रह आन्द्रोतन'का श्रीमणेख किया, जिसके बारे ये-शबसे उत्तर देश', 'सबसे पहले फ्रीजी अवक्रयक्तार्गं, 'प्रबारों से एकता' आदि । पर इनसे मी कहीं अधिक सहस्वपूर्ण धा 'प्रधान राष्ट्रीय रक्षा-परिवद' की स्थापना, जिसने कुओभिन्तांगकी राजनीतिक रासिति और राष्ट्रीय सरकारके सारे कार्योको अपने डाथमें छे किया। इसी अधिवेशनमें जनरलिसिमी चांगकाई-क्षेत्रने युद्ध-प्रथलीको ठाने बुद्ध और प्रशासमणके लिए अधिय टील और व्यापक वनानेकी घोषणा की थी। छटे अधिवेशकका सकसे महत्त्वपर्ण निक्षय वा १२ नककर, १९४० को 'गण-परिपद' बुखनेका, जो युद्धके कारण २००० प्रतिनिधियोंक आवापमकी कठिमाईके कारण नहीं कुछाई जा संगी । इसी अधिवेशनर्ने जनरिलसिमी जांगकाई-केकको गृहीम सरकारके व्यवस्था-विभागका अध्यक्ष विद्य किया गया । जनवरी, १९४० में हुए ७ दें अधिवेश्वतमें युद्ध-जनित परिस्थितिये कारण शासन<del> सं</del>चालनको अधिक सुगम और अर्थनीतिक समस्याओं के हरू करनेपर *ही* विचार फिक्रा गता । उनके लिए प्रभाव राष्ट्रीय स्था-परिषदके संघीन 'फेन्ट्रीय योजन समिति' और 'सजनीतिक प्रयार-समिति'का संगठन किया गया। मार्च, १९४१ है इसका आउनी अधिनेशन हुआ, जिसमें युद्धके कारण पैदा हुई आर्थिक स्थितिके जिनिः पहलुओं पर विचार हुआ। और यह तम हुआ कि अवसे चीनका ७० प्रतिहात सद विरोध आर्थिक और ३० प्रतिहात सैनिक रूपसे होगा। इसीको हरिमें रखते हा एक सीनवर्षीय योजना बनाई गडे, जिसकी उल्लेखनीय बार्त हैं---( १ ) सारे सीनेक रावनीतिक, वार्थिक और सामाजिक कार्य युद्ध जीतनेकी दृष्टिमें किए जार्थ (२) फ़ीनी और मुल्बी आवश्कताकी चीनोंकी पैदावार बढ़ाई कार । (३) राष्ट्र रक्षाके साध्नोंको न केवल युद्ध-कालमें ही, वरिक रुपके खदमें भी मज़बुत किया जाय ( ४ ) देशके राब्दीतिक डांचेको जिम्मेदार शासनको स्थापनाके तहेश्वसे उन्नत किय जाय । ( ५ ) करताको युद्धके खिए संगठित करनेके खिए सारी सामाजिक, अर्थनीतिन और राजनीतिक संस्थाओंको कुलोमिन्तांयकी नीति और श्वर्यक्रमके अनुसार पुनर्गिटर

विमा कर । ( ६) विस्वर्धित श्रीकार्वत विभागों के साथ रहा-पान्यामां विकास राम होन्द्रतिक होतानि स्थानमा स्थानित किया स्था । क्ट्य, ज्यान क्ष्मुक करोजी स्वरूप, स्थानस्थानीय प्रमान खरिते वरोने भी एउ व्यविकार्यों साथ सहस्वर्षित्र प्रमान एक हुए ।

दुरा-र्तका पुत्र ८ रिटावर, १९४२ के छित्र और १९, को बुंकियों छनी-र्तानको कंडीर कारण-स्थितिका स्वी विचेत्रत छह हुआ। इसने कंडीर सरकारण मायक कार्या और इस्तोंक दिवह को वह इस्तायक्ष एकड़ छुन्नी गई और सभी का कार्याणीमा चंगावड़ कंड आपण केरे को, तो वस समस्य की हो गए और का स्वाय कर को रहे, का तक कि उसका प्राप्त सम्रात तही हो गया। वसने योगको कार्या प्राप्त कार्य कोर्य कीर्य वर्गावड कर स्वी कर्मा आपित की इसी अपनेकारी पुर्वेट कारम सरकारों के कार कर्माक प्रमुख वर्गावड स्वाय पंत्र क्रांगिनकोचन सरकारों के कार करनाक प्रमुख वर्गावडिकी वे बहुस्त इसकर एक सम्बर्ध-एक-समिति चानरेस विचार किया करा। इसी अपनेकारण केरा स्वाय क्रांगिनकोचन सरकारों से कारण क्रिया करा। इसी अपनेकारण विचार स्वाय क्रांगिनकोचन करनाकों कार्यक्र विचार करा व्यव कारण क्रांगे विचार करार्यक्र स्वाय क्रांगिनकोचन स्वायोग कार्यक्र विचार क्या क्रांगे के विचार क्रांगिन क्रांगिन कार्यक्र क्रांगिन क

—बेस्स शेव

# (३) वैधानिक शासनकी ग्रोर

## (ग्र) ऐतिहासिक सिंहावलोकन

१८ विताननः, १९६१ को जब जापानने मंजूरियामः शाक्यमण्डः चीनकं तीन पूरी प्रदेशींगर अधिवार कर किया, तो क्वांतिम्यांबाके सदस्यों एव शन्य पुरस्पी चीनियोंने व्यक्तमत्र किया कि एसे प्रकात कृतुका मुख्यस्व चीनकी ओक-वृत्तिः, प्रीची, प्रारतिकि और आर्थिक व्यापनिक संप्रकृ पूर्व संबद्धा हारा हो किया या सकता है। यह तभी हो चलता है, जब कि दशका शासन क्वायन्त देशमें वैवायिक प्रास्तर स्थापित. िका नव । बकेंद्र, १९३२ में विकालें हुई स्थानाए गाएँव स्रोमेर्स हा व्यवस्था एक उत्तव भी पात किया कि इविधित्यांच वसने दक्का वासन श्रीवारितरीय करा के बीर उत्तर कासन वैवादिक वासन मंदीर क्यांचा करे । इसला इवोद्यित्यांचा पीपो केटीर व्यवस्था विविधि क्यांने तीहरों वाचित्रकरों यक हुन मोस्स वह असल स्रोहत किया कि (१) बाई १९३४ में एक कम्मिरिए हुवाई बाद और (२) इस्सून स्थानको जीवार्मितीय चीनके कार्यो विवासक मार्गवाद विवास कार्येक्स प्रमेश दिया जार । बीठा ही कार्यून स्थानके प्रचान कर हुन मोसी कप्यवसार्थे ४१ सहस्थानी एक वीविति—जिसके ज्यापाद में हो प्रीवह सूरी बाव वास सीक एमक चू जीर कि चांच निनोध—विकाले साम्रियेश्व वास वास्त्यम भी इन दिया ।

ए० हु में वहे परिश्रमके वाद २१४ वाराजींका एक अस्थायी ससविदा पैस्र किया, जिमें सरकामें केंकमा वानने और सावी मसविदेश थाधारके त्याँ प्रकाशित काराया । प्रचम प्रवास होनेवर यो इत्हती सब चर्चा, टीका-टिप्पची और आखेरता हुउँ । इन्हों सबसे महाला इस्ट्राकर १२ नार्च, १९३४ को १६० धाराक्षीचा एक दूसरा मसनिदा प्रसानित किया गया । यह कास्त-विभाग दृश्य तैयार किया हत्या पहल सम्विदा था, जो 'चोनी प्रजातन्त्रके विवासस्य प्राविसक समाविदा' कमसे प्रसिद्ध है। इसके प्रमाजनके बाद २॥ महीनीने कानून-विमानके पास इसकी टोक्स-टिप्पणी, भाजेनना परिपर्तन संबोधन आदिङ २८९ स्त्र वहुँचे । इन सनकी बॉनने निरा तः जनभोने एक चुनोम्य जूरी और वर्तमार वैदेतिक कार्यत्री हा॰ ६ **पिंग-स्युंगको** अध्यक्षतामें नीन सर्व्याको एक समिति निवृक्त की। विचार-निमर्स करनेके वार गीमतिने इन सन सम्मतिनाँ, आसोचनाजाँ आदिको पुरुष्क-रूपमेँ अवसितः करवा दिया. नितमे विश्वस्थानक्षिक्य-एमिनिने स्वयंत्रे साम उठावा और 'बीनी प्रजातन्त्रके विकास मजोधितः श्रवनिक समगीतां नामसे दमस मचविदा प्रकृतिन किया । इसकी सी पर्वा और अलोक्सा दुई । चीनके प्रमिद्ध वहाँ और नगाय-विश्वासके भूतपूर्व अध्यक्ष त्तवा हेनको वानर्राष्ट्राय बहाउनकि बाद हा० वांग चंच-हुईने मी इसके झेहरानेवें वदूत मददर्भ । तत्र कानून-विमानमं २७८ वाराओं वीर १२ अध्यायांका सीसरा

सबोधित सर्पनित् सैयार किया, जो १६ अवस्त्रका, १९३४ को प्रसासित हुआ। इसे स्थितिक सर्पनित् क्लांस्या गया।

इय अतिका प्रसारित पर पहले क्रेजीमन्तांनको केन्द्रीय राजनीतिक परिपर्टर शीर बादमें कन्नीय क्लाश-मुजिति अस लिए प्राची प्रीमितिन विचार किया और इसे क्षणीता ग्राम त्मल कानेके वर्ष्ट्रमणे कुछ सुनार किए : आर्थिक और प्रीची मानलीके क्षणात्र क्लिक शिए वह और क्लेक प्रसारित क्लांक और प्रीची मानलीके क्षणात्र किला शिए वह और क्लिक जीपी कर संख्यीय क्षणात्र मिति द्वारा स्थित १९ स्वर्काको एक सामितिन जीपी कर संख्यीय स्थानस्थान्त कान्य-किमा और वसमें कुछ कुना सुनार । उनकी सिकारियों स्थान स्थानिया स्थानिया । इसको कन्नीय सरकारने ५ मार्च, १९३६ को प्रकारित करकार और सब्ब ही वह बोल्या भी को कि संसे लीकार मार्गेक जिए १२ क्लाना, १९३० को एक सम्बन्धिय हुनाई अबनी । पर स्थानी, १९३० में हो जानाको स्थाई डेड दी और गण-विषद नहीं हुनाई वा स्थी।

### (ब) विधानका श्रन्तिम मसविदा

चीनी अवाह्मवर्क विधानके धरितम और उसके पहलेके विधानीक मूराधार हैं हा जुन्यात छैने अधिक विधानक वीर उसके पहलेके विधान विधान है। जो के क्षेत्रीमिन्तांगंके किए वेह-वाहम हैं। वर्षाय धर वृद्ध खिनाम सार्वाविके अध्यान प्रकार से कार्यों करनेकी विधानिक स्थान मी हा लुकाहत-वेगके विद्धान्तिक उन्हांत तीन आयों में करनेकी विधानिक मिर्ट प्रकार से कार्यों करनेकी विधानिक मेरी मानी गर्द कर उसकी मूठ भावतको कार अनिता मार्वाविको अपनेक भारत की अध्यान करनेकी मार्वाविको अपनेक भारत के विधानती मार्वाविको के विधानती मार्वाविको अपनेक स्थान करनेकी मुक्तिकों वाधानिक विधानती मार्वाविको स्थानिक विधानती स्थानिक

यनिया सामिरिकी पहली पाए है—"चीनी प्रजानन का मुम्बार चेवले ( San Min Chu I ) का प्रवानन है।" स्वक्रा विभाग समामते हुए का सुरुक्ति वाह है कि यह सुरुक्ति वाह कियान ( Min Thu Chu I ) का वहंश है बोनको कियो जन देश या राष्ट्रके प्रधानमें न र स्वक्र पूर्ण राजे सनन कवान । रहारे सिकान ( Min Chuan Chu I ) का वहंश है पोत्ति रापित स्वक्रा का प्रशानिक स्वक्रा हुए सामित का नामित्रिकी एक प्रधानकि सामित्र स्वक्रा हुए सामित्र हुए सामित्र हुए सामित्र हुए सामित्र सामित्र हुए सामित्र का स्वक्रा हुए सामित्र सा

वन्तिम मसर्विटकी दूसरी उल्लेखनोय वात है 'सताबा प्रथकरण'। राजनीदि-विज्ञानके पायाल निवाशीको सत्ताके प्रश्रह्मणसे तरस्त तत विपेचों, प्रतिबन्धों और मीमाओंबर स्मरण हो आक्का, जो सरकारके अवस्था, कानुव और न्याय आदि विभागोंपर छात्र की जाती हैं । किन्तु, चीन इस दिशामें भी डा॰ भुक्यात रेलके ही एरेडेमों एव सुम्भवींक अनुकरण करता है। ता० मुख्यत-सेवदे ३० गरीके अञ्चयक धनुरं शतके बाद 'पसाके पाँच विभावों' का विद्यान्त स्थित विद्या थी। वो आज भी चौनकी राष्ट्रीय सरकारका स्वाधार है। उनका कहना था कि सुबोध्य होनेके लिए सरकारको आफी सत्ता वाहिए : पर अगर और वहद वाधिक सत्ता मिछ गई, तो वह स्मरचान और नेकान भी हां सकती है। अत. यह रियति व आने देवेके लिए रसरर किसलेक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होना **आवश्यक है।** नियन्त्रणकी यह <del>यस</del> वनतारे दावमें है । इन दोनी प्रश्नास्को सत्ताजांको छ॰ सुनवात-मेनने ( सरकारकी ) 'शासनती सत्ता' और (जनताची ) 'राजनीतिक सत्ता' वहा है । पर राजनीतिक सत्ताते उनक्र तत्तर्य केनठ प्रकारक अधिकार ही नहीं है। इसमें विसी वार्यक भारम्भ का सकते, विहो कार्य या शांविकारीकी आलोचना का सकते और उसके ्टबर्नेंड थांत्रक्षर भी सामित हैं। इसी प्रकार साहानकी सताके पायान्त हंगमर . १२७ शन्स, न्याव और व्यवस्था-विश्वासोमें वटि जानेके भी वे धावस बहीं । उन्होंने

हरें अप किरूतमा और परीक्षा का स्कारित विश्वास्त्रे भी दो का विश्वास्त्रे रुपों बोट हिमा है। अभीक्षा उक्का विद्धान स्वात्त्रे साँच विश्वास्त्रे आदिवान

स्ट्रमात है। इस सम्पर्देश्वी तीसरी उन्जेटनीन वात है इक्षती सम व्यक्तियाद और उस

龙色

महावार से से का न, यो इंकिंग वर कुमरा मेरे करोतीन ही बार्णाय है। आने जारोंने 10 फेल को का या बात की है कि ये र हो। १८ मी एसी के प्रत्न निर्माद स्मृत्यांची हुए अर्थवांच्य का मिक्सरे ना है सी न शिक्ष मार्गक्रार ने नीक्सर एवं मार्गवांच्य स्थान है। ने व्या देनेंची नवार की स्थान प्रतान थी। काम हुए। वा कि युंचार से एक्सरे मिट सेनी नवार की स्थित की है। है स्थान स्मानीयों उस होनेस्तांची क्यान की यह भी कर्मी है। है स्थान सम्बानीयों उस होनेस्तांची क्यानस्थानिय मेरे प्रतान अर्थवां में। ज्यों प्रतान कीलार्य हिन्कु हुए बालेक्स की मी र बी ही। उसमें का प्रतान कीलार्य कालांक्स र मेरेस्ट स्थान की ये पर करने प्रतान करने हैं। है स्थान कालार्य स्थान स्थान है है। स्थानिय पर्यान

सरायं वर्गावा भीर वर्गमां तथा विका आपिये महरता भी हमूँ हिम्मीर अञ्चल पी असेवा सम्बन्धियं उत्तेष हैं। पार १५० में बद्यावा मा है वि देनोर सदस्त १९ अर्गाव २० अर्गाव, विका और म्यूनेस्टर-व्यव्ध १० प्रीमा मिनाम को निता करणा। उनने उत्त्यान स्वया वा समा है कि पीर्ट मीरिकाम मिनाबो जिला सहस्त दिवा गया है। विकार कसाले पार कि निता अस्ति में स्वयंत्र का मानों है लेंका वेपनिक सरस्त सिक्षा कसाली केपा पार्टी निता अस्ति में स्वयंत्र का मानों कि स्वयंत्र स्वयंत्र सिक्षा कर्मावी केपा प्रदेश की निता कर मही। स्वेतिक स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र सिक्षा कर्मावी

अचार माध्यर है वैक्किट स्ट्रैडको ही आणे बहाता है।

# (स) युद्ध श्रीर वैधानिक श्रान्दोलन

स्रेगीती वाह तीर पा वह वाहणा होना सामानिक है कि चीन-वाहण मुस्के करणा चीनों स्व प्रमारक ने वाहिक कारणाव निवाद कर बचा होणा। पर दर-भारण होती वहा नहीं हैं। इसमें बोर्ड एंट्रेड वहीं कि बहुने महत कर बाताविनाय चीनार, इस्ट्रेंडर वाहमान हुआ तीर कर उन्होंने बार्डिकप्त वालिक्स वह किया, तो चीन-हरता और चीनियोंने विकास जारिका महत्व प्रमारक कारणाव कर किया, तो चीन-हरता और चीनियोंने विकास जारिका महत्व कारणाव कारणाव कर उन्होंने नहस्सू किया कि पुढ़ कामा चीना, जिससे किए राज्योंने सामानिक वालिकों की पूर्वका मंगारित कामा होगा और यह तभी सम्मा है कर कि सामानिक व्यविक विकास विकास

पर हान्य सामन बह की कि बुद्धा चीनके बैचानिक बान्दीननगर बोर्ड क्या धारा वहीं कर और बह जेना किसी कि नामके फूर्निट ही पत रहा है। ऐसा कहन मिन्द्रपतिन जैस क्यान्यमति होंगा। वहीं आप ब्ली बुद्ध व हो रहा होता, होंगा कहन हान्यों कि मान कहा है होता। किन्द्र हरना दो कर ही है कि बुद्धके प्रमाद्ध हान्यों गति निज़न कर बही गते हैं। इस होमानों करने कर दोन जमां ऐसे हुए हैं निन्दें पित्रीक सामने निकासते हीओं बाती ग्रोह्माक और महत्त्वपूर्ण बहु महत्त्वपत्ति है।

ध्यत का है रामांत स्तातमक प्रातः। तिक्र दीन वर्षीये व्य दिवागें गीने गाठे प्रवीद के हैं। वन सुनवातमेले विद्वानत्त्रक दी स्वादीय समावत हैं वर्षांकि स्तात्वरके स्थानका मुला कावा काला क्रावील मीचे हैं। वे तो गोरित स्वारको स्थानका मान हो वर्षाको है वर्ष कि समझ पॉलर्ग या उसके विभाग आपने स्वापेत भागवा पूर्व विकास हो गया। पहा वानगर्थ वस-विद्यास संस्कार नेको कहा है—"नेकड स्वीपनों हों थी सक्ते महत्वपूर्व करों कास है हा है स्वापेत स्वाप्तस्य प्रयाद स्वापित कही हागारी मानी वैप्तीनक सावस्थास स्वाप है।"

इक्षा उस्केशीन साम है जर्मक देशीए, उत्तरीय, स्वारीय और मुक्तिस्त इंडिजिन्स्यात्रामी स्वारा । ये कार्य गायक पर निर्माणित है कि एसम् इक्षीजिन्स्यात्रामी स्वारा । ये कार्य गायक पर मेरिजिट होंगे हैं। इक्ष्य स्था सम्प्राप्त के स्वाराप्त के स्वराप्त के स्वाराप्त के स्वाराप्त के स्वाराप्त के स्वाराप्त के स्वर

तीमा उन्नेम्मांय नाम है कुनोसित्यांच ग्राम निष्यत स्थित कामेंचे किए सम् पीनसम्ब हुम्बा विमा । बहु अन्त १९४० में हुम्ब, व्य कि पीस-पारत बुदको किंद पर तीन माँ हो चुके में । स्पूर्ण पम-पानीसिक पीरित्त हुम्बान पर इन्वीमित्योग्यों कर्मान प्यास्थान पीक्षित एए सम्बन्धन अन्तव चुक हिना । सोज है सम्बन्धनियान कर्मान पीक्षित एए सम्बन्धन अन्तव एक हिना । सोज है सम्बन्धनियान कर्मान पीक्षित एए सम्बन्धन अन्तव एक हिना पर अप्यानीसिक स्वामित यो । पर दुव-पति विकासीस क्रमण बहु सीस्त हो वहाँ स्वाम

### (द) भविष्यवास्मी

कार्ति कुर्गोगिन्तंन नाने कहत शासा कारण क्षेत्र-गरकार्त्व केवलिक वास्त्र समें पहल कारण पर कारणे बुद्ध-कार्य विकास शिक्ष करते कि नावसीरह कुलीना वार्तोच्या किंग, वो कुठने बद स्व वास्त्री सम्रा निवसको पूरा नानों नहीं करेगा है इस जुन्मों को नीह सकते ही मानों कारी देवलिक सम्बद्धाने स्वास्त्रक



गारम ग्रंगपट जेक मुंक्पिने मत्त्रण् गए कार्यान्त्रीय महिलाहिसके खर्चिन्यनी वारण हे रही हैं।



िए वो इक हिना है. को देखते हुए इहना वो कहा है वा सनता है कि दुर स्थान होते हो वह प्रशानित पर-परिषद करन हुकरण और वीन्छा स्थानी निषम केतर होना । इजीमिनकंपके नेता कारविधियों चांप्याई-केदने अभी हक्तर्य में पा पा-पीन-सरसारण स्थानी हिना कार्न कींप उसे सामीनकंपक करने नेते एक वा रो सामाई नहीं है वर्गिक सिक्त के १० सामते है। में सामाई पा पा-पीन-सरसारण हानों हिना कहा है वि हमें बादीने कही हिना कहा कि मानिकंप एक सामाई कोंप रहा रहा है वि हमें बादीने कही हिना कहा कि मानिकंप एक सामाई कारविधा कारवी कारवी कारवी कारवी कारवी कारवी कारवी कारवी हिना कहा कारवी हिना कहा कारवी हिना कारवी है। हमें सामाई एक सामाई कारवी हमाने हमाने हमाने हमाने कारवी कारवी कारवी कारवी कारवी हमाने कारवी हमाने कारवी हमाने कारवी हमाने हमाने हमाने कारवी हमाने कारवी हमाने अपनी हमाने अपनी हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने हमाने अपनी हमाने हमाने इस्ता अपनी हमाने ह

बह मात्र कैनेपर कि कुरके बर सम्पनिएस इनके वासमा, वो स्थानो किशन स्रोतन करेगो, त्राप्त हो समता है कि वह निवान जेंगा होगा ? वहीं तंक हमारा स्थाना है, वह विवाद ५ महे, १९३१ को स्थानत हुए सीची प्रवाननके वानिका मार्चित है वह प्रिया नहीं होगों। शास्त्र सम्बं नास्त्या-विधानका व्यक्तिस-क्षेत्र मीर नामक कर दिवा जान और राष्ट्र-सा-निवानके निव्ह भी विवाद मुंजहा, स्वी नार नामक कर दिवा जान और राष्ट्र-सा-निवानके निव्ह भी विवाद मुंजहा, स्वी

<sup>—</sup>मेइ-ज्ञामो

# रे. फ़ौजी हलचलें

## (१) कुह प्रसिद्ध लड़ाइयाँ : उनकी युद्ध-नीति और महत्व

कीन्यान पुर्वत है पर पांच काँच र माना दिन्ही ऐसे काइनों हुए हैं। कियाँ नीतियों कानों वहें प्रस्त जीवन क्षेत्रकार्थ बहुवारि करने हुन्तरः वारावान सेता हो पुरत्योग्राम प्रतिन्त दिना हैं। वन स्वानकार्थ करण वर काम या कावल हूं मुख्य ताहरीमा सोकर्षी में बर्गन करना बन्धन गर्धे कार हर बहुवान माना कामोने किए हम वहीं केंक वह जुनते गर्भी वर्षी ( कार्य 154) वे वह 1544 = ) हुई प्रक कार्योग हों माना

चीन्ते शहरून मुख्ये प्रका बीठ हो हैं कभी बीट शीनका या ऐस्तर उन्हों तेवक कर का एक्ट किए वीची केसी सकते नोंध्ये भारी हींग रहतन्त्र पुरांके गम्माओं हो स्तरून रहता है। मा कर हो गई का उन्हों समागा आपना प्रदेश दोन भी होने निया थी। इस अपना अपना का की पास प्रदेश होने भी होने किया थी। इस अपना मा प्रकार कुर मानते से हो पास किया। इसने सहसा ने भीनियीर की हाइन हाइने समा बोट स्त्रों को हो पास किया। इसने सहसा में भीनियीर की हाइन हाइने समा बोट स्त्रों को की कर्मा हाईन साम करने सामाना मीट पास तथा हरने सारतीस शामान मेक का क्ये प्रवासमान क्षम चात कर दमन । इस को इस दिसामें सकी राज्येक्सीन वात वह रही कि चीनो छेगके विभिन्न किमानी (कार और हमाई छेना ) में पूरा सहयोग और विविध सुदन्धेनोंने पूरा सामंत्रक सा।

इस हर्एको सबसे पहानी उत्लेखनीय कहाई बर्मानी है। इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय बहत्व भी है और वह वह कि बीच जपने विक्र-सट्टोंकी सहायकार्थ तथा अपने समितित हितेंके किए अपने सीमासे वाहर भी सेना मेज सनता है। १९४२ के भारतारों जब जातानो वर्जाचा बानताण किया. तो असिंह अमरीका सेनापति जनरस स्टिल्वेसकी अध्यक्षतामें तीन चीनी क्षेत्रएँ वर्मा मेवी गई, जिन्होंने रंगत-मांउटे रेलके पूर्वरे वर्मा-वाई सीमान्त तकते ५०० मीटके क्षेत्रमें मोर्चेक्न्द्रोसी ( पेगुपर हमला होते ही चीनी सेना बहांने आने वक्कर केन्द्रीय वर्मार्से व्या गई। इस समय इरावदी-मोर्चेषर स्थित बढ़ी बम्मीर हो गई थी, अवः मार्चके प्रथम राप्ताहमें चीनी सेनाकी अगुव्या इस्केंद्रियों हेंगु तक वह आहें। यही १९ मार्चकी चीनी और जापानी सेनाओंमें भिडन्त हुई और समातर ९० दिव तक चीनी सेनाके केनल एक रिमीजनने जामानकी ५५मीं सोटर-शहिती और ३३वें हिंदीज़रूकी र्छ इनिहर्नेसे इन्द्रका लेहा लिया। बस-वर्धा, मारी तोपाँची गोळवारी और पहरीली सेंसके प्रवीच तक तक चीलिवाँको एक पग्र भी पीडे व हटा सके, ती जापानी दस्योंने अरंगे खोदकर हंग पहुँचनेस्त उपकार किया ( वैसा कि उन्होंने १९०४-०५ के हरा-नाशन बद्धमें योर्ट आर्थर के किलेके चारी ओर किया या 🗓 रसभर सजबरत चीनिवॉको चीडे इटवा पडा ।

टेहें पत्रके वह बोनो नेन दहार-कांकी और बड़ी बहूं। श्रावकांकों माँकोने आई सहाक-नेताने साथ चीवियोंने फिर डटक बालीव्योंने बोहा दिया। १००१ क्याचियोंने वहारी मान-एकों हाए गीन बोमरे उन्तर बहुई थी। दोनों, गोकिया और माँकोंने चीवियोंने को बहु बाद बाबावियोंकों मीट करेड़ा। वर्ग-गेंट होटा १ मंटेको बुका प्रदेशमें खुँकरेड़ाले व्यापी स्तांकी वह इम्प्रीयोंने सक्टोन करी बार बादे वस्तर बीवियोंने कारकेट खूँका। वार्सिस

#### चीन और स्थाधीनशा संप्राप्तके पाँच वर्ष

žę.

विद्धा और वार्तान क्षेत्रिक हुए किए ब्लोक यो नीते देखते तीवें व्यक्तियों के उपके किए की हों। इन्हें बिनियों किनी उम्बल्त स्कूरीय-स्कूलत न किनोर्ड आक्ष्मकारों नक हुन्ति-वार्ताने कुंब्ब्र्स बता है। सहित दुवारे कुंब्ल 1515 में हुन् रे एंब्राके मार्गार्ड हो भी न स्कूर्ता है, सहैं मीतिहां स्वक्तारों कह करन बीठ हुन्ति-वार्तीन में पर में का का है। उन्हों में हो से स्कूर्ता के को बाने पी, समझे दुन्तानि होंगे हुँ। हुन्ते होंगे नीते होंगे किए पानेक अंब्री किनोर्ड किनोरियों किनोरियों हुन्ति होंगे होंगे का स्कूर्ता के स्वति होंगे ही हान होंगे हान हिन्ही होंगे सो बीठी में करने समझ हमने मीनियों हानक उन्हें हान स्वता है।. हम श्रेन्ति ही हमने किनोरियों हम हम्हरा

पर्मोग्री ही तरह जॉक्साओ इसरी ( सितावर-अस्टबर, १९४१ ) और तीसरी ( जनवरी, १९४२ ) नडाइवाँ मी निजेप **रूप्टेमस्टे**ग हैं । **चीमहास्**रे एक्टी अपने अन्त्रक, १९४७ में हुई गी। कुला क्याईक नासमा १७ सिक्स्स, १९४३ सी RML क्षा कि विकासकार नदी पास्त १२०,००० वापास्थिति होटे संबी कहारों भीर मा-वर्णमेंची सहमदाते चीनिवीको पीत त्येत विद्या । चीनिवीका तिकार को ओरहे व्यर्शकर्माद्ये चेरका क्रिये महीके दक्षिक्यें उक्तर जोरहार इससा सम्बद्ध था किन समय पर सहावता र पहुँचरेसे उन्हें चोराताके दक्षिप-पूर्वती सहजोताको सर्हर्य भीर हरना पहा । वहाँने उन्होंने अवों-अवों वापती **प्रां**पकामें वहने वय, उन्हें गी त्या स्वरूपस्ते हे किया और स्वात्तर केंद्र छून कि केंद्र। शताबारक्ष सम्बन् भी दृढ गया और उनके किए विन्तु हविवारीके सहना क्षत्रमध्य हो गया । खडानिकी तैयांति। योजने किनारोंनर एड खेकि दस्ते तनरे। यो अते स्वारं-नाहर ( पैराइस-दाव ) से जतारे । विरे हर सैनिसोंको हवाई-बहानोंसे इधिशर प्रदेशर र्णानको जेना' हे 'मेर्ना' द्वारा चीती हेनाओंकी वर्ता निवस्त्रों प्रश्न करें प्रश्न की टेसीफोनके तार ६५वा ठाले । तसह-सरहर्का छही थएनाएँ फोलक । उहें चौकी परित वाग तगबदी । पा इन 🎟 उपवॉने भी खापविदोंकी रहा व की और उन्हें करते हर सानो पड़ी । हर बुदने ४% २५० असनो सैनेड हरहर स्व

्रत द्वारंद हो भास बाद हो जागार्का एक ठाव्ह सैक्डिंको रेक्ट फिर बांगदा दा अर्थात शाकाण किया । २३ दिसम्बरको नागनिर्वेने चीवको पहली मीर्चा-दस्टी भ्यत्रहा सिनासांग नहीं पार्खी । चीनिर्वोन चोई तयहा मनानत नहीं किया और जांगशाकी मध्य-बिद्ध बनावर ऐसा अर्द्धकुराबस केरा अनावा कि सामानी सेवा बडी सगदरको मिलो, लाओलाओ और खबांग नदिनों पर करती हुई चांगशको धोर पहने तमी । सहरी प्रथम सहये चीक्योंने पीड़े इटडो सम्रव सहस-नहस कर दी और जिससे जायानी मारी लोगें बीर टेंज व वा सके । पहले-पहल आपानियोंकी चीनी चैनाते मिन्ने और चांगकाके वीचर्चे मुठमेड हुई । फिर इंग्रिण-पूर्वकी और बदने पर बांगशाकी उत्तरी गीमागर भयंद्रद सबई हुई और वाराविक्रोंको वीहः हुटहा पडा । दक्षिणी सीमाध्य होनेवाओ कहाईचें तो ११ बार दोनों सेक्कोंने सोसें बदले। ज्य चांनामा तीन ओरमे फिर मया, तो चीविवेनि क्षपने वेरेके बिन्दुसे दक्षिमकी भीर पटकर पोडेसे जम्मनियार इसका किया। इसी समय स्पूर्यार नदीकी कोरचे जागतियोंपर अवंकर प्रत्यक्रमण किया वया । पहादिवोंपर समी टनको तोशोंको जुनकर दिया गरा और पीष्टेसे उसकी यादाबातकी स्वदृत स्वस्ट ही गर्ड : लगातर १९ दिनके पमायान युदके वाद वामानो सेवाने युद्धने टेक स्क्रि और १५ जनगीने उनके रहे-सहे सैनिक उत्तरमें प्रिमास्यांच शस्त्वर भाषा निकले। इत सुद्धमें ५७००० अमानो हताहत और २,३०० ख़ुद्ध-बन्दी हुए तमा बहुत-बी पुद्द-समग्री चीनियोक्ते हत्य छवी । बह इस बर्मकी मित्र-राष्ट-पश्चकी सर्वोत्तम निवय थीं, जिसने यह सिद्धार दिया कि जानानी खनितेय नहीं हैं !

भी राजा पर एक्का प्रसार कारण कारण वहीं हैं। भी मार्ग के प्रसार के स्वास्त्र के स् ज़िया देवन, करने केतन क्षत्रकार काम पत्त था। कीनों देवनोंकी मही प्रतिकार वाध्यक्तकार दिवस थी। महें १९३९ में तावनोंकों ( कारी होत ) महें १९४० में तानकेशमन्त्रका ( व्यंक्सों होते ) कारमी-प्रत्ये १९४१ में देवियों होता श्रीम मार्ग ५५% में बेहियाओं ( कारी कांगानी ) की त्यक्रवोंने भी हमी दुस्त श्रीम मार्ग प्रतिकार काम।

भीवी उत्तरप्रमेष उन्हाँ हैं परिजा विकारण किया जार मार्च मूर्व 1557 में हुआ था। १८ प्रतिकार वामान्त मार्चार का विभाव का विभीवल्ड प्रसार क्षेत्रम् क्ष्रीत्व के बीच का बीचकी और बाद तो व्यावित्रों है एवं वि प्रतिकृति की का विकार किया का विकार के लिए किया जाया के व्याव प्रतिकृत की देखा। अहा १५ मूर्च में एक मच्छे बीचक वामिनी परिका भीवित्रपार के मार्च के कुछ का व्यावकार किया। वास्त्रीक्षण, वालोवाल और प्रतास्त्र कामाने के लुद्ध हा प्रतिकृति की व्यावकार की व्यावकार की प्रकार केंद्री सामान्त्री कामोनी कित्रपार को व्यावकार की व्यावकार की प्रकार की विकार की वाली की व्यावकार की व्यावकार की व्यावकार की व्यावकार की व्यावकार की व्यावकार की प्रकार की व्यावकार की व्य

बहुत हराया बारं भीर जाने तीन सहरू ने नेही हैं। हम कारने वेंद्र री जब चीनियों अपूर्व मेंचीन को क्रमे आवाबा में वित्त हैं। अस्टर्स १९५५ में द्रांत्रण हुआ व्यवस्थ द्रांत्रण स्वत्रण है। दुखी १५ बालों मीर्ने परियों हुए था। और बाँ नात में नवर वार्शनीयों से व्यवस्थ करा १९७० करायों त्यादा हुए बीर १५ क्यानीक को हुए। क्याना करायों १००० करायों त्यादा हुए बीर १५ क्यानीक को हुए। क्याना क्यानी की व्यवस्थ चिर करायों का का बीर के क्याना का हिल्लों मीरी व्यवस्थित में क्यानी चीर क्यानीक में वीर्ता है। स्वत्रण व्यवस्था में क्यानीक में क्यानीक में क्यानीक में मीरा व्यवस्थित में क्यानीक में मीरा व्यवस्थित में मीरा क्यानीक में मीरा व्यवस्थित में मीरा व्यवस्था में मीरा क्यानीक में मीरा क्यानीक में मीरा व्यवस्था में मीरा व्यवस्था में मीरा क्यानीक मार क्यानीक में मार क्यानीक में मार क्यानीक में मार क्यानीक म

स्य प्रस्य का १९४१ से जब्दी १९४२ तक बीजियों के १९८० अवस्ती रहते वहीं। उसीं क्टीने कहते १९८०० व्यद्मीयोंकी इतहत किंवा और कुछ प्रसिद्ध छटाइयाँ : उनकी युद्ध-नीति और महत्त्वे

५-९४ को बुद्ध-सन्दी जावा तथा ३८ वर्ष तोहें, ४२० वर्षांतर्गों, १२,००० वंद्रहें और बुद्ध-सी जन अकरती बुद्ध-समग्री हतमात जो। पर आवतम्ब्री राइदेशों कोरी दोरात, प्रदार और हद-निष्यकों ही नहीं बीती वा सम्दर्ग। जम्मे लिए इन सन्दे अविशिष्ट गयी तोचे टैंक. वर्ष-बंदेक और बील सरदेखने (समदर्गा) वात भारि भारतम्बरूक हैं। वहिं वे सन्दर्गन और बील सरदेखने (समदर्गा) वात भी जिम्ह आव्यक्तिक एरिक्स विकास सम्बर्ग ही निर्माण किया निर्माण

—सेमुअल चाओ

# (२) क्रोटा किन्तु महान : चीनका हवाई-वेड़ा

हासी शक्ति बद्धनेते किए मुख इस होकर क्षम दिना 🖟 रिक्रके ५ वर्षीमें चीनियाँने

दा वार्षक विष् , करोन कार शिर् ( हार्ग हे कारत यान पर सारीक्षां वरे सहे वीतिया था ) विक्रो २-२ तता वार्षक २०० वार्क्य वीर कास्-बार शारे वर्ग । १५३ में क्षित्रकारों ( शंगकेत निक्ट ) के क्षेत्रस पीनी हर्वो विक्रा विक्षाकों हुम्मीदार कारीका हर्वो चीने क्षेत्र बोग एक बोग्ड बो

ह्यां-रिवार क्यां अपन्यां हार रो वर्ग क्यां। अमें हिश्च पार हुए बस्तरिसे एए-पोर्च हाड स्वर्ण में कामण, गीवा करने, निवास क्यारे, क्व और स्वर छेक्योंके कप सहयेन करने कामणे हिला हिला री बता है। बहुती स्वर्ण हुए अन्तर्वों को एक महानिवकमां कुट-गीकियो नक्यारिक विसा दी वसी है। तिसरं बाद उन्हें ज़िनें भीर अन्तीचे हवांद्र नेडींगे स्वया करनेको निवृत्तका दिया जाता है। इसर १९४१ से विशेष बोग्यताके विद्य बहुतसे चीनी उन्हांके और अस्तर एरोज़ीन ( गंगुक-गृह अमरीका ) के बंदरार्क और स्मृक इनाई-केन्होंने विरक्ष पोनेटो भी भेंचे जा रहे हैं। इन्हें अपन्ना हैं इन्हों शेकार-कस्तर होन वेहनीत।

भीती लोगोंमें उडनेके प्रति शौक पैदा कलेके किए सर**करने** १९४० में एक याल-हवाई-विद्यालयको स्थापना की, जिसमें १२ से १५ वर्षकी लायुक्ते छरत्रोंको साधारण पहाई-सिसाईके अवाचा सरीर-विज्ञान, कई विशेष व्यायाम और उडनेकी समारेक तैयारीकी विक्षा दी जाती है। छोटे-छोटे बम्मेके यान बनाकर इन्हें प्रमुकी वसाबद आदि समामाई जाती है और मोटर तथा इंजरूरी चलनेवाली अन्य मुत्रारियोंके साथ इनकी भिन्नता और साम्य ब्लब्बया जाता है तथा उन्हें चलानेका क्षात्र्यास कराया जाता है । यहाँसे निकन्द्रोके बाद इन्हें विविध हवाई-शिक्षा देनेवाले विद्यालगोंमें नियमित रपसे उडनेकी शिक्षा दो जाने समती है। मई १९४१ में सरदारमें चेंबहमें एक 'ब्रष्टीव कहादा-समिदि' स्थापित की है, जो छात्रों तथा थान्य वृदक-पुनतियोंको किंचा इंक्लके क्लकी वार्नो (स्वाइडर्स ) द्वारा हवारें तैरना ( म्लड़िंग ) सिखाती हैं । यह आब चीनी कुनक-सुनतियोंका एक मनोरंजक दैनिक मेळ या राम है। बर्द केन्द्रोमें छतस्याँ ( पैराग्रह ) हारा हवाई-बहानोंसे नीचे कुरनेकी भी शिक्षा ही बावे उमी है। १९४२ में मास्क्रोको मॉर्ति चंक्सिमें भी एक सीनार बनावा गया है, जिसपरने चीनी उडाके छतरियों द्वारा कृदनेका अध्यास करते हैं। इन सबके साथ ही टड़ाकोंको मिखीके काम, इंजरके कल-पुत्रोंका शान, उनमें मराई, मरम्मत वादि—की भी त्रिसा दी वाली है ।

 यतः यहाँ हम केवर हस वर्गनी करने ही सबने इस समीच एकेएमें टरनेस स्टी। ट्रम निर्दारिकेमें यह जान केना वासरपढ़ है कि इस वर्ग उसे ध्वमरीवन कार्य-सेवक दर्ज l American Volunteer Cuins ) से विशेष सहस्रक मिनी है। ३०० उदार्देनि हम इक्ट्रो (शासन यादाम न्हेंनकार्ट-देलको अमीतमर मह भन्ने हाँ भी । हर क्षे किती भी सहस्कृष सरहवां—कोग्राफी दसरी और दीवरी स्टब्स् इक्षेत्रज्ञ आक्रमण वर्षा-मुनावकी ठडाई खाहि—हुई हैं, उनमें बोनी वस-क्रीकों और सङ्ख् क्योंने वक्षता सोवाँ, क्योंगाँ और यतायतकी व्यवस्थि नक्षत्र तथा सभ-हर्जोंको प्रमण ४८८के ब्रहे हो बहेद य रूपन चीकी वर्छ और १४७९ सेव्यवस्थि स्टुपुन्न सहावता **व्हेंनही है।** पीनी इन्हें-नेहेंदा पहल समत दश की वांतकाकी रमो त्यर्थ (सिक्ता-अध्यार, १९४९) हे शैराओं इन । जाएरहे ५ किवीयर रंग तें गांता कोमळे अध्या प्रथम दक्षियों कांग्रसमें सार्व करे, तो बीती शर्वोंने टमंड बतावों, नीदाओं तथा क्रिस्टिंग बीर स्टिनतांगरे केटोंगर आधर्ववनद मरमतार्फ साथ उद्याद्य किया । इसके दो दिन बाद इन्हीं गरोंके न्कर्तन और जारोताओं वरियोह तीन जानको सैनिह-पहामीयर समाज्यानके बातागढ किया । यह आफ्रमण ट्रांब उसर्दम स कि अंग्रेट एडिटगर्ट एडिटन ५००० सामियोंमें से शहरें करका अने वह और यह तथा सक-सक्ताने भरी नार्टेंद किस-रिख रोनेसे मिळे वर्ध ५६ गई । श्रह्माणोंके यह एक चीनी गर्सी यान्ते कदक्षेत्रधर

की पात जगाए और अपने विशेशकरी प्रियेट चिका जारर वाद मार्चाट नांकर्स-श्रेषको यो : हमो स्पिर्टिक भागासर क्वराजिसियोचे चारणार्ने <del>स्टटेका</del>डी चोटी रेंगाओं मोगेके केन अवस्था दिसातों भेजी । इनके दो बार बाद इसे स्वयसकी हीको उन्हेंने भी नीनी हमई बेहेने एए हा सहस्रको सहनेग दिया। उन जानी र्पत्रेषे हमानको राज्यअविद्यों और स्थानर हो रही औ, तो सैनी स्था-कंट्रोंसे ज्यानके चीर्यं न्यानं वेकि-पड़केपर अनमण दिया और निजे नदी पर कारेक्के कार हुए उनके वर्ष प्रतीको सहरू बहुत का किया। अभी ये हमल करके तीर हो की वे कि खगानके भीक्र कार्तवाने वर्मीय व्यवस इन्हें रोक्ता और २० शिवट राह अक्षात्रमें मृत स्टाउं दुई, जिसके परिकास-कर र ५ जावादी यान कर दुए । दे नती कांक्री भी वह हान पहुँची। १ कारण १९४१ के वह गीने केवाँ इन्तंत्रम व्यवस्थार दो थीं वी पीरते गाउने वहनेत्रि ने होत्रद नीते कांक्री प्रमुक्त हाई जुद्धे, बुद्ध कारणी-परे बहुवें, तमुद्धे माद्रों और नीहामींद परे सम्ब व्यवस्थार हुए। वह कारणी-परे बहुवें, तमुद्धे माद्रों की सो वहाँ ।

क एक नेवानी सम्में विका भीर जानाई स्वावना पीनी इवाई-दोनी शीक-परि, १९८९ ने वर्ण-तुवान पीनार हुई कार्यन चुँचाई । वस सारानी वर्ण-रोज जानी नीटावरिनी इपेटियर नेवाइन इसने विद्या । तुवान और सार्थक राज्य उन्होंने नीटावरिनी इपेटियर नेवाइन इसने विद्या । तुवान और सार्थकों राज्य उन्होंने नीटावरिनी इपेटियर नेवाइन इसने विद्या । तुवान और सार्थकों राज्येंन एस्टेनि न्यूनीवर्गोंक स्वावनाई, स्वावन्ति होकित-पानी और सार्थकों होतें और सार्थनीय एस नेवाई जावानी जोनाकांत्र हानों विद्या । स्वावन्ति होतें और सार्थनीय में इस्टेनि नीटा नीटा सार्थनीय सार्थनीय सार्थनी होतें और सार्थनीय में इस्टेनि नीटा सार्थनीय सार्थनीय सार्थनीय सार्थनीय होते सार्थनीय सार्थनीय में इस्टेनि नीटा सार्थनीय सार्यनीय सार्थनीय सार्थनीय सार्यनीय सार्थनीय सार्थनीय सार्यनीय सार्थनीय सार्थनीय सार्यनीय सार्थनीय सार्यनीय सार्थनीय सार्यनीय सा

ह मांची का कावने कानीन कोंची और वाने की, तो चीवी मांची मीचे मांचा मीडि तीमों करार एक हुए वावनी की वीर काल मोडिंग्स को बीर मांजानी में वह एक कि किए। व मीडी वानिक्सी निक्का सम्बंध की देवारी मांजानी नेत्रा मांची किए वह बीर की बादस स्वीतकारी वीकाने सम्बंध रहें। मांजानी कुछ को तावर मोडिंग्स काम भी नम मई ६० की १९ महिने सम्बंध पार्ट मांचद संप्राधिय वाचनों काम भी नम मई ६० की १९ महिने सम्बंध मांजानी काम की सम्बंध मांजा के की मांजा की मोडिंग्स के की मीडिंग्स के मांजा कर की मीडिंग्स के मांजा के मांजा की सम्बंध मांजा की मीडिंग्स के मांजा की मीडिंग्स के मांजा कर की मीडिंग्स काम की मीडिंग्स की मीडिंग्स काम की मीडिंग्स काम की मीडिंग्स की मीडिंग्स काम की मीडिंग्स की मीडिंग

योग सम्मान ने महीन ही लिंग मीतिल स्वांत स्वांत सामने पान पहुंद्र करिया हिन्द किया है यो हवार नामांत्र रेसको स्वा सामने सामना कारण है। क्या हिन्द करिया है हिन्द करिया है है। क्या कारण है हिन्द करिया है करिया है। क्या कारण है हिन्द करिया है। कारण कारण है कारण है हिन्द करिया है। कारण है हिन्द करिया है। कारण है हिन्द करिया है। कारण है कारण है हिन्द करिया है। कारण है कारण है हिन्द करिया है। कारण है हिन्द करिया है।

<sup>—</sup>सेम्बल बाबो

# (३) नई चीनी सेनाकी शिखा

लहानों जरू बन पन और इंक्कानेंड की बाती हैं कियु क्यों नशी रे फेल जरते ही जरी बाती हैं। का और हरिनाएंड कार्स होनेंदर मी लहान्त परिचान करिनाजिक कर विकास ही किये कारा है। व्यक्तिक काराय ती सभक्त कुम्मियों के काराह और कारा रासीम करने कियु कुमियित वीकि हरें, तो हुए करना मितीनचा रहता है। हम हमें चीन मान्यसानी है, क्योंकि करें प्रमा कारा काराति हैं। किस्ते पीन मारि व्यक्ति पन होनेंचले हर

ंट्रन्तर और सहसे एक सहसी भी शींड कावर सम बर सकता है। उन्होंने

सत्त्रस्य है जीन्त्रं का स्वात्त्रणे जो को है, ज्यारे पूर्व तेया करोती है हुएता इन वीन्त्रोहे तर्मात्र करते हैं हो वा करते हैं। हो जेर्ड़मां रिक्य स्वत्र्य ११११ में अर्कारिकोची करतानों केंग्रस्त किंद्र जानानो वार्त्यक किंद्रतानों १९११ में अर्कारिकोची कार्त्रोहें, वीन्त्र जोर न्यू स्वत्रक्रमेशं क्रियुटी इस प्रकारिक किंद्र नेते क्या वीन्त्रेशं पार्थक क्रियुटी हों भी जोर है। १९ व्यू १९४९ में हुए क्रिकेशं निवार केंग्रिकेशं वार्त्यक वोन्त्र हुए प्रकार केंग्रिकेश वार्त्यक, ब्युवान हैं। क्या वीन्त्रिकेशं निवार हों प्रकार क्या क्रियुटी क्या क्या है। साम है। नीन्त्रमा गुण-प्रविकारी सोड क्षेत्रक क्यू प्रकार क्या है।

मा प्राव पीनी निर्माण कि समित है। एवं प्रावित किया कि वाह है। एवं प्राप्ति की वाह ती वाह है। एवं प्राप्ति की वाह ती वाह ता प्राप्ति की वाह ता वाह तो प्राप्ति की वाह ता वाह तो प्राप्ति की वाह ता वाह

रामहरत हे। (८) मार्रीहित साम्प्रके किए सम्प्रसंख्य रहता वहती है। (९) प्रस्तक स्वस्तात करनेची साम्बर्ग हो सुस्क्री होनो है। (१९) हार हो संबर्ध मेरा करोका प्रकार हो। (१९) त्यान ही सम्बर्धा प्रक्र करोका

परिपाम तो मनिविद्य है ही।

क्षान हैं।

सीन मेरे कि किया राजे कार मिली पांचल रेकाने रहा दिसानी किकार सारी कराये हैं। वे हैं—(1) दान कुमार केमरे तीन विद्यानीय पान्न कराय मोरे कि विद्यानी किए या स्वासकारिक केमरी रहा कराय। (२) किम मिली कराये पांचल कराये को अध्यक्तिमीनी जावशानीय पान्न कराय। (३) किम रिप्ती क्षाया या स्वीपत्रके करायों रहा वारी पान्ने सहयोंकियों में वार कराया या स्वीपत्रके करायों रहा वारी पान्ने सहयोंकियों में वार कराया या स्वीपत्रके करायों रहा वारी पान्ने सहयोंकियों में वार किया पान्न कराय। (३) किम किसी तरहाये कुमारी मेरे पान्न क्षाया । (५) किम किसी तरहाये कुमारी मेरे पान्न क्षाया । (५) किम किसी तरहाये कुमारी मेरे पान्न क्षाया । (५) किम किसी तरहाये कुमारी क्षाया हमारी पान्न कराय । (४) किमर विद्यारी या पान्न कराये । (४) किमर विद्यारी या पान्न कराये । (४) विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया और प्रत्यक्षीय कराया और प्रत्यक्षीय कराया और प्रत्यक्षीय कराया और प्रत्यक्षीय क्षाया । (५) किम किसी मेरकार या क्षाया व्यवस्था विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया और विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया और व्यवस्था मेरे व्यवस्था मेरे वार क्षाया व्यवस्था विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया और विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया थी थी व्यवस्था मेरे वार कराया विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया और विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया थी थी व्यवस्था मेरे वार क्षाया क्षाया व्यवस्था विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया थी थी विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया थी थी व्यवस्था मेरे वार व्यवस्था व्यवस्था विद्यारी या प्रत्यक्षीय कराया थी थी व्यवस्था मेरे वार व्यवस्था विद्यारी या व्यवस्था विद्यारी विद्यारी या प्रत्यक्षीय विद्यारी विद्यारी या व्यवस्था विद्यारी विद्यारी या विद्यारी विद्यारी या विद्यारी विद्यारी या व्यवस्था विद्यारी विद्यारी या विद्यारी या विद्यारी विद्यारी या विद्यारी विद्यारी या विद्यारी विद

्यानी ताहादी जिलाब सारा प्रमण्य गृहिक विस्तान हार प्रस्तरी, १९२८ में निवृत्य हुवा मेणिक निवस्त मेरे सारा है। चीनो नेवाकी प्रस्त्रपारण, जिलाबी स्थाना मीर द्यार तिराहण, मीराईस और निवस्त स्थानी केवा जिलाकी कावाना मीर द्यार तिराहण, मीराईस और निवस्त स्थानी केवा जिलाकी कावाना मीराईस कावानी केवा विद्यार प्रश्नित प्रश्नित प्रस्त केवा किवा कावाना मीराईस कावानी कावानी मीराईस कावानी मीरा

भिदिन्ने---विका देखेब भी अकप दिना गया है। विकार फीर्च क्यों दे किए दिन्न विकार देखेब भी अक्य हैं, जो इस एक बहुत कहुतवी मीनेक व्यवसारे के ही ही वाली हैं।

केर्जन सेंदिर-विराजकों संगोनों, महत्रकारों, लोखे, बियो, याओ और तीयस्मयी अन्यान्य अतिर्वित्वे छीनो शिक्षा देवेशी क्रिय रुपसे स्थास्य की गर्छ है। इसते एक चूरण ताय विदेशों में रहनेशके चीनियोंको फीची खिला देनेकी को जनाता ही गर्द है। क्यांची पहर्ड, बाग्यास और वद-सेत्रचे व्यावहारिय शासकत रहा पनिए सन्दर्भ है । विस्कॉर्म से अधिकांस ग्रद-क्षेत्रमें साम फिए का अपना ही होने हैं। दिसम्बर १९३८ में गव तब बोर्टने ६ फीवीबर फेन्ट्री, ९८२ प्रधान फीवी केटों. ३५६ टिवीचनों, १० ब्रियेडों शीर बंदे स्पर्स्टों के दिया-रेज्द्रोही पनप्रमध्यि दिया है। अनुस्तरो पारम हमा है कि इन कंन्य्रोसे रिया गाउर एडमेबो गा भीतो मैनिकों और अध्यापि विशेष बीसत किराया है। गुरुषे भाग तिए हए सैनियोंचो स्तारमक कीर आक्सम्बरक युद्धीकी वो शए। वंगसे भिता दी गई है, रसका परिणाम भी बड़ा आजाधर हथा है। प्रत्येक सेरावे अपने अपन्य, बाराबारकारे, ह्वाविद्यर, रमद पहुँचानेवाले खर्बर शरूम-असम हैं। प्राचित्रः, मान्यमित् और तथ श्रीजी विसन्दः, तपश्चित्रकः, सहावद्व विश्वतः, सीवी गमन, प्राव-मेनांच जिल्लों आदिके अलाव दरख साम देशने और उसे भरिक उत्तर त्यमें भव्यनेकी हिरामते हेनेके किए वर्ड अनुभवी सैनिक अपरारीकी हैरपैक्टरके रहों से मा गा है।

मानों भीर आपूरिक बुद्ध-बन्दरिक आमोणक कावना बीतों से तकते तैता-'उटकरोंका कानम करते की मी दिवा दी बाती हैं। इस मिकास ब्यादमा अपनी पत १९३६ में ही दिना नक्त जब कि बीतनीक्तामध्योंकी जीवनी हता सरेहे कानेत्र कारियोंने नेत्रा प्रमोग दिना। १९३० में हुए एसकेट ब्यादमें कब तक तो उत्तर्गों कोर्ट 1000 में काम पीत-अस्त्रमण बन्द कुट हैं। बन चीती भी इन अन्यापीट नामना कर्मके अन्यास हो नक्ष हैं।

परा-पुस्तरों है ज़िल्ला जीनी चैना है पर्वेक लिए बिनिय विवयोंकी असली,



क्कारिमी चौक्काई-खेक गत फकरी, १९८२ में वहें विखीमें अपने खागमनमें हुई फौजो कायदमें सवामी ठ रहे हैं।



प्राचित्र अप हेन्द्र की, संक्षेत्र का की हैं।



स्थान चांचवादे केवने साथ क्रूजीविक प्रतिविधि ।]

विकामें मनाए गए संयुक्त-राष्ट्र दिनसके अवस्थरम् सारतके चीन-विवाद एजेप्ट-जनस्क सर ज़कलत्वसाँ भावग दे रहें हैं ।

एत-पित्रानों, नहरों, नहीं शहिक रामार भीर आवन करने किए सैक्ट विराजनों का निर्म किया है। बधी तक उसकी ओरमें ६२० अवस्त हो चुंके हैं। इनके अनका वीनिसंखे विद्या और दैनिक चीनको सम्योग्वत अध्योग्क निर्मानों पुलक वीत सरकों वर्षिक ना चुंची है।

चीनों केवाको अध्यक्ति वाधानांसि सुर्वासा करनेको और भी विश्वेय जान दिया यहाँ है। इस हिन्सों तैरिक निवेद्यांकि एक दक्ती कई नेत्रांकि अध्यक्ति अस रहाल है। वाँनी पहलास लेकि १% तोष्ट्रानेक्क ४, इंग्रीनिकर १, वादायात वाल ६, निपानिकर ५, डेंक-इक्काम २ और फैस-युक्तेंने भाग देनेकक ४ बुद्ध-पर्नोंक्स प्रतोग करता है। इस उनको महे १९५२ में चुंकिंग्यों हुई वार्षिक शैनिक-विश्वासाल हुई छीजी-यहिंग्योंने हिंग्या भी गया था।

पुत्ते पहले वहाँ बीमों वर्ष-विशित्त वा सापाणका विशित २०० विश्वीक थे, रम माम हीमीता एवं सुर्वीका २०० विश्वीकर हैं। इसके सामा १५,०००, ००० प्रतिरिक्त सीने हैं। नए उंगसे दो गई मिसके गिरियाम-संकरण बीजो यदित अच्छी नगर सकी हैं और पहले नहीं उसका वीम शाफिकोंका हामार्टीका व्युत्तात ३:१ था, जब बह उसको बचाए १:१ हो बचा है। इसके जाति एक पालेको अति सन वे सामार्थिकों उस कीजो विश्वा और येह होक्यारोको देसकर प्रतिरंक्त मीति सन वे सामार्थिकों उस कीजो विश्वा और इंग्लोके साम उसका अस्ति मी नहीं होते बीर पूरे साहत्व आस-बिस्ताम और इंग्लोके साम उसका अस्ति प्रस्ताक करते हैं।

<sup>—</sup>सेमुअस चात्री

# ३. अर्थनीतिक प्रगति

# (१) यह-कालीन ग्रौद्योगिक परिवर्तन

बक्दिंड हा मांच मरीन सम्भुणीन वीनको एक आधुनिक वांनीतिक ग्रह कर दिया हैं। इस्से एवं नोली जरूर कोरूको और ३३ वोह्निकी मार्चे थी, किसकी पहुंड पुत्रमें बाँच होती थी। वेजवानों कुठ ३३ सास्त्रमें थे, वो बोरदेखी सहस्त्रमारे वेंद्री मोहेक कोर्ड-मोटे श्रीव्यार-शिव्या करते थे। तेठ खड़ा करते, प्राप्त वोच्चे वा कोर्ड कार्यका कोर्ड स्वस्त्रमा वहीं था। बही-बची प्रशीने दो सहस्त्रमें करते ही थी, एवं बोन्स कोर्ड-स्वान्त्रमा वा वा बही-बची प्रशीन दो गृहीन करसार वेंद्री अक्टम-साम्बाह्म क्यांग्रेग कर देशा एड्रीम क्यांग्रीने ग्रीतमान नेदेशे विच् एक वीच-सामा वाई थी, विच्नु स्वस्तर असमा होनेहें प्रशीन ही कुठ विच्न सामा विक्रते क्यांग्रेस का संद पर बचा श्रीन कराई एस-वेंद्रा मी स्वस्तुन क्षांग्रेस वा किस्सा नेदिया क्यांग्रेस का संद पर बचा श्रीन कराई एस-वेंद्रा मी स्वस्तुन क्षांग्रेस वार्च स्वं।

क्यों की तुरसी करों उत्तानकी बीजी सीतरी समीर्स बहुँबर कर्मा, बीची-तिक प्रणिनांकों किंद स्थानि किंद वर केन सीवाने कर कारका और निक्के हुए मेंगोंने क्यों करें। नामिकों हुम्ब और निक्के स्वसाने देखान, किस्कें, पुरुष्ट, मानेके, स्थानी और संग् व्यक्ति है जह सह। पर इस तब रिक्कोंके सन्तर जान नीतों 12% कैंदिक सामाने और मानेकी हिन्सान हार निव्ह दिन में माने नक्शन-मानिकाने दिन रोखों साम स्थ्येन 10% वहें व्यक्ति हैं। इस्पताओं छोड़का बीद्यांभिक पुनर्किमांग तथा युद्ध स्वक्रेनेके लिए भावस्थर समग्री प्रस्तुन करनेके चेनके पास विशो स्वस्य चीत्तको क्यो नहीं हैं।

# राष्ट्र-रज्ञा-सम्बन्धी उद्योग

युरने गहुंच वीर्क वार्ष ज्योग-यन्ने विविद्यों व्यवसा क्यंक प्रभाव एवं वार्यक व्यवसाय का प्रमान की वार्यक वीर्यक्रिय काम प्रत्यक्ति वीयंक्षिक क्षयों ही थे। 'युक्की वार्य वार्यक कि वार्यक वीर्यक्ति क्षयों के ब्रिक्क कर २०४१ निक्रपूरित्य कियो का वार्यक विविद्यक्ति व्यवस्थित है। क्ष्यके वार्यक व्यवसाय का वार्यक वार्यक

वीद्योगिक पूर्वकारिक हम सारे समस्यी देख रेख अर्थनीयिक रिक्षण हारा १९३३ में बिल्डिय गर्गम क्लाब्स-कारिया करता है। दुस्ती गर्छ पोर्स्स प्रमाणिक कर्ता कर सामित हुए क्रिक्स क्लाब्स स्था थी। क्सीमस्त्रे दुष्ट क्रिक्स कर गी गाइन गर्शी भीर सम्बाविक हम दैवार क्लाब्स क्लाबिक हमार्थिक मिता कर गी गाइन गर्शी भीर सम्बाविक हम दैवार क्लाब्स क्लाब्स क्लाब्स हमा क्लाब्स हमा प्रमाणिक मिता कर सामित कर स्था साम है—(१) क्लाब गाइन मिता और कारती क्लाब्स क्लाब्स क्लाब्स हमा १०० क्लाब्स हमा विकास सामित क्लाब्स क्लाब्स क्लाब्स क्लाब्स हमा १०० क्लाब्स क्लाबस क ज्योतीपर विकासिक विनवन । (३) करने याव तीर सम्बद्धीये विकासिक इस्ते किए उत्यवस्था सारव्य उत्यक्त प्रमीकिको करने मान वीर सरिव प्रमाणिके शोष कार्यके वाद १९३६ में वीरोणिक इस्तियांचिको एवं गोरत पर्याद्ध और संस्तिक व्यापाधी, ह्याम बीर होएं इसेडोंने प्रमीपाधी क्षाप कार्य एक स्ति क्षापीधी, ह्याम बीर होएं इसेडोंने प्रमीपाधी क्षाप कार्य एक स्ति क्षापीधी, ह्याम बीर होएं इसेडोंने प्रमीपाधी के प्रमीपाधी ह्याम बीर होएं इस्तियों मोकर्प, ४६ पानीपी एक्टिंक प्रमाणिक क्षापी के तीर ११ केट्रींक विवासी पेव इसेने प्रपालीट प्रमूख केता ११ केट्रींक विवासी पेव इसेने प्रपालीट कार्य होती हो। पहले इस्ता केता हो होती वादमें दुवरों वाप होणाओं धानीपी कार्य केर्य हो। पहले इस्ता केता होगी वादमें दुवरों वाप होणाओं धानीपी कार्य केर्य

रहीन उपस्था-माध्यस्य पट्टा स्था या केरते और कोईस्य ग्रहेन्सर, इस्तानं से वंद स्थलतीय एक्टान, नेप्रतेनी से स्वांतां व्यादः ३ तीम स्थल स्थलतः प्रात्तेतं स्थापन और स्वांतं तथा कोटेमीरे वीवार-विचार तैया स्थलतः प्रात्तेतं स्थापन और स्वांतं तथा कोटेमीरे वीवार-विचार तैया स्थलतः प्रात्तेतं स्थलते स्थलते स्थलतं स्यलतं स्थलतं स्यलतं स्थलतं स्थलत

### उद्योग-धन्धे श्रीर लोगोंकी जीविका

पीनियांची वीलिक्स एक समुद्र बाबार सम्पन्नीय रहा है वो पुस्तरे र्प्स व्याप्तरंगतः विरोधवांके हो हारोंने था। पीमी द्रमतं प्रतियोधिता वहाँ कर एसते वे और वो इक वोश्व स्कृत करत ये जैतार करते थे, उसके किए को उन्हें की सहाये कैंगानी करती थी। राजवांकि उन्नोंने व्यवस्था तो ये बहुत हो सिक्ते हुए थे। चीनके हस्यों वीर अलीप वासरीमें सोते निस्सी मानद्रस्था केंग्रास या। विन्तु बुद्ध करते होता क्रां था। विन्तु बुद्ध क्लिकेन क्या को ना चीन व्यवस्थांतर कृत्य करता होता या। विन्तु बुद्ध क्लिकेन क्या को ना चीन व्यवस्थांतर कृत्य करता होता सामित इंगोंके इंगाइनों जोर चीकिमी किया पास दिया। सहने वहाँ केस ४०,००० तसिकों नाली थी, का चीकों २३०,००० तसिकों काली हैं, जिससे प्रति को १००,००० मींड (प्रति बॉट ५० का ) वससे तैयार होता है। इससे से जेजामरें १५०,००० : वसीमें ५०,००० ; हूचव और युवाकों १००,० इसर की सोमानें १००,००० तसीकों चलते हैं।

योगीय नेविका प्राप्त हर करने और नीविक अवैविधित जीवको अधित दिनां एवं वंधीत करने अधिक राजी-वंधी (Provincial Developrates). Corporations) ने विक्ष महत्तव चुँचाई है। इसक सब है रहीर भीचोसिक प्राप्तानिक अबीची काने प्राप्ते के क्या गाँची के उत्पार्थीक अपहा उत्पाप करनेको स्वानेकी स्वानक आध्याक और एकीस्ता । कर तक विका १४ प्राप्तीन के संग्र काम किए एक हैं:—

|                    | 4 12/ 261    |                                      |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| प्रान्त <u>ा</u>   | स्थापन-काल   | स्रायत (डास्टरमें)                   |
| <b>पर्यासो</b>     | 7535         | 94,000,000                           |
| <u>प्रकोन</u>      | 9800         | 34,000,000                           |
| <b>स</b> र्ग       | 9580         | galedalooa                           |
| अन्हवेई            | 9529         | 90,000,000                           |
| <b>क्यांगर्स</b> ो | 3989         | £2,029,000                           |
| वेचानतुः,          | <b>ት</b> የዮት | \$\$10003000                         |
| क्यामती            | ****         | * ** *****                           |
| বুদাল              | 9589         |                                      |
| मेचार-शिलांग       | 1225         | 10,000,000                           |
| परिचर्मा चुडान     |              | χα <sub>3</sub> ααα <sub>3</sub> οαφ |
| <b>ग्रे</b> स्     | 1343         | £0,000,000                           |
| स्वेर              | 120 17       | 1,0,000,000                          |
| सर्वत              | Jan.         | 4,000,000                            |
| (F) 7471           |              | *********                            |

सराहार कोन्ने हैं। सासार्य वामी चीरते ना बंगरे नहीं कहा कर कहानें रितारित किए हैं। तामीहरे पहली प्रदेशनें तम्बद, चमानेन सामान, विकासीनों कैटीएएं, समान, तहुन, मानित, नमहति तम, कहा, नमारेड़ माग और तीहरीके गौर, अवस-मुख्ये राज काम बादि ऐतिक अवसम्बन्धने बीचें काई करते हैं। हिस्सी चेनकांचों रेखन, हाहुन, सम्बन्ध और औद्धार बादि करते हैं। जायन हाग भीन्द्रन, क्षेत्रीसे अबद हुए कोमोंने साम देनेंके किए सन्हापने इस प्रामार्थें फोरेड ना क्ष्रोत-क्ष्णे स्वति किए हैं।

इंग्या ती एक पुरुवार्य ही है। इसमें दीवह बाहसरामा को बोर्बाह अवस्य सामाण भीजार बीर स्वाइंड छोटे मोटे बार तैयार होने हैं। चेपचे हो प्राप्त के निकांको मोटा दिसमेंने स्थानकारित कर दिया रखा है। युवहे बाहते स्वाइंड स्वाइंड अवस्था कि कुछ वह हैं। देनों बीर अध्यक्ष प्राप्तामें भी स्टोर-निम्मक पुत्रकंता किता गया है। स्वादांकी फंतानों कुतन क्वरियर अव प्रत्येह प्राप्ता भीचर हैं। क्वर्ड ह्या आन-किमको निका चर्तका मिता है। वह बानाओं नातों हैं कि हाके प्रियम-स्वाइंड चीनके क्वरीय नोफल संस्ट और स्वावदानी होंगे और बुद्ध के बहु व्यक्ति व्यक्ति भीदोगोक्तमा किनोप महत्वका सिंद होंगे।

### ग्रन्य ग्रौद्योगिक परिवर्त्तन

बुब-माजेव चीनधी एक प्रमुख कारास दही है बाइमान वयन बांग्हर से केनेंदे प्रीतरी भागने पहुँचनेजाने जेगोंकी चीनिकाने प्रश्नको हक करना । इस डीडिये सारक्राने जो जीवांगिक परिवर्तन एवं कुल्कित्याको है, ज्याने न्योगोंको प्रोत्सद्धन देने एवं पुनर्नाद्धन करनेको खोज्ये गाँ सहयोग-प्रतिनित्तां, सरक्षारी ज्योगोंको स्थापन, प्रश्यांक्यांने जिन्न गढ़ काराजुने चीजन, कारीवरींको विश्वित करना तथा भीवोगिक उन्होंतिन जिन्न गढ़ काराजुने चीजन, कारीवरींको विश्वित करना तथा

दुस्ते च्हले चीममें सहयोग-सोनिवरींक वाम तक वी नहीं था। १९६८ में पहुंच-रहः शीवीरिकः सहयोग-सोनिवरींकी स्वारण वी गई। इस समय इसनी स्वया २००० वीर सरस-संस्था ३०,००० है। रुवोगोंको अत्रक एवं गरोस रुवो गोलाका वेनेके अथवा इसक काम क्षेत्रीमें जीवीनिक क्षित्रक, सहयोग-मानवा और व्यप्ते रुवाया क्षणका स्वकृतीय करनेक गुर्वात वेत्र करना में है। इसके ह्या परंत्र ज्योग-मानीक रुवने स्वार्थन स्वाराज्यकारी मानवासी विशेष प्रथम मान्य है। इनमें से यो जिनोहक वाम स्वता वी, उन्होंने वामने व्यक्ति व्यक्ति स्वता है। इसके ह्या सरस्य रुवने अपने स्वार्थने व्यक्ति क्षणका क्षणका क्षणका अपने स्वता विश्वी हम स्वता वाहि स्वता करनेक प्रवाहिक्तरों अपने सानको व्यक्ति अपने की है। इसके ह्या सरस्य रुवने क्षणका वीची, मानिवर्गने सुरुवाधिक्तरों क्षणका भी क्षणक स्वता की स्वता है। इसके ह्या सरस्य रुवने

पर जीयोगिक विश्वत्के वाय ही गाव बाम तीन्ते हुए अर्थागांकी सौच सौ सने क्यों, क्षेत्रे पूरा प्रत्येक किए सरकारने वर्ष सकेव जीत स्कूल कोले। चीनके 125 विजयीवकारों जीवोगिक तथा दैतारिक विवासके प्रश् कर हैं किसमें में ३८ स्वास्त्रवाता जीर ३५ इंजीनिवारिक हैं। व्यापस्त्रव सामस्य क्षेत्रा उठके, व्यक्त प्रतिमाण व्यक्ते तथा करने मानकं उपयोगकी विधिवाकी कर उपयोगक और नैवर्णिक सकोर्ड विस् यह १९ वर्षीते गाहोब जीवोगिक जीव स्त्रिमा प्रस्तवित्त कर्क कर रहा है। चीनके उपस्थानीक व्यक्तियोग छड़ायोग करीकी महैन्सर दिश्वस्त स्रोज निस्तरूनेने लिए इस विधायके अधीन १७ प्रयोगसाराई, १० प्रयोगसम्ब क्यसक्ते और ४ विस्ता-केन्द्र तरपस्तानो काम कर रहे हैं। उन्हें अवाजके इंडिजें तमा अन्य देशवाले पीधींसे कविता उपायों तारा स्वट वनानेके ख्योग तो वाफी सस पड़े हैं। १९४१ तक इस विभागने राजभग ३००० सकित एवं रासायनिक पटाबीकी जोच की है। इस वर्ष ५०० अन्य पदाधीकी खोच होनी है। ऋसव सीमनेकं उपायों एवं साधरोंके सम्बन्धमें हुई जीजरे परिकास-सरम जब चीतमें जो हाराह इस्ती हैं, वह वहले फारमोवा और चर्वबीसे वानेवाली शराबॉसे वहीं अच्छी होती है। १४ केमारे पीपॉकी बोचरे कम्प्यके उद्योगरे क्रिय तसित हुई है। धीती. हुई, सज, हाराब और बसड़ा सन्द बसने तहा रेंग्रनेकी प्रसीतें, विक्रंती तथा तेलरे करतेवाली घोटरें, अट्टेडी चिट्टर्वा, नमर उनल्पेके अन्त्र, स्टीस-इंबर तथा शीजार आदि वसी विभागकी देय-रेक्सें काते हैं। विस्तार-केटा विभाग हारा प्रस्ता दन्त्रींक प्रकार करने हैं। लांग्यान ( पूर्वी सेस्वान ) के कागज बनारेगले इन्हीं कर्मीको सहमताने मोटे खगरको तमह अब सिस्तेका ग्रहीन-विकत कारण वनने स्तो हैं। नेक्यांग (केन्द्रीय मेच्यान ) में इसी विशायकी सहायता और यन्त्रीं हार विविद्य चीनी र्तयार होने कमी है । होच्चानमें वर कोल्हरों व्हिप्त तेन निश्रक्ष याने तमा है। नतन्त्रवर्गे र्वाधक मुन्कर और बज़बूत ईंटें तैवार हीने करी हैं।

## युद्धके बादका उद्योगीकरण

पुराने कर चीनका यो ज्योगीकाण होना, उनकी हम-रैसा मधीर क्रंबा हो और निन्ह होगी, किर भी इस समझे हनकर नहीं किया वा सकता कि उनका जावार मीच्हा व्योगीकण हो रहेगा। इस जावार किर सहुर-टकको अदेवांनी चले अर्थने और उन कर विरोध हान होंगे। चीनी व्यंतीहिक दिनामके सन्ती हाल सीमके कीनी अपना कर है कि इसके बाद चीनके वीनोहिक हुन्तीमाणके किए उपनरणों और सोगोंकी अनवारिक उन्हाल एक रहन बीन सोधान नमाई स्वाची। व्यास्त करन है कि इस सीमकों वीनमी किम-किस्टा मुक्की चीनों नेपार करनेनी अपना प्राप्त कर की वीनोहिंग :---

| उद्योग या चीज़ें | परिमाण           | मूख्य (बाब बार्टीमें |
|------------------|------------------|----------------------|
| इसात             | 18,000,000       | 984,000              |
| कोक्टा           | 400,000,000 m    | 924,000              |
| स्रोग            | १२,०००,००० साँस  | 1949 400             |
| सीमेंट           | ८५,०००,००० देरि  | ४५,०००               |
| स्थानि           |                  | 900,000              |
| इसातको चादरे     | ५,०००,००० टर     | 1349000              |
| स्ती धागा        | २९,५००७,००० साँह | 990,000              |
| रेन्दे-सङ्ग      | ४५००० क्लिमीटर   | (बर्र वहर्ने)        |
| रैसके डिब्बे     | ३,३६०,००० टन     | * ******             |
| स्टीम-इजन        | Peek"            | *******              |
| सीमः (वहाव)      | 3,000,000        | ** '                 |

सहित उपलग्न-प्रमोतनारे. जिल्ले कि वा॰ वींग वाया हैं, वींगती स्वयस्था राज्यें कि सुद्धि बद्धों जीविकि पुर्विमाण्यी पंचर्यीय योज्यारी राज्यें वार प्रमेश का में वायस्था राज्यें के हिंदी करें का साम भी वायस्थ कर दिया हैं। हाल मुख्य उद्देश वरोगीलरण हाग पोन लिएकि हान वींगी तोहे बीर हमालड़ी नीविंगी ट्रांगेंकी उच्च किंदा हमा वींगी तोहे बीर हमालड़ी नीविंगी ट्रांगेंकी उच्च किंदा वायस्था क्या की वायस्था का का किंदा के का किंदा का किंदा का किंदा का किंदा की वायस्था का किंदा का किंदा की वायस्था का किंदा का किंदा की का किंदा की का किंदा की वायस्था का किंदा की किंदा की किंदा की किंदा की किंदा की का किंदा की का किंदा की किंदा की किंदा की किंदा की का किंदा की किंदा की किंदा की का की का किंदा की किंदा

## (२) चीनकी खनिज सम्पत्ति

सुरीयं कारते प्रोत कारते वर्तन हमाजिक उपयोग कारता वादा हैं. पर अभी एक जाने जितानी आंवह और वैते व्यक्ति प्राणित हैं. क्या प्राप्त ए उपयोग कार्ता माने कारत अप केर केर केर कार्त कारते कारते कारत प्राप्त हैं। इसका रिनेश माने हैं कारत प्रोप्त कारते कारते कारत प्रमुख्य प्राप्त कारते कार

सर ९९२० में कर बार्गकार्मे कांन्स्त्र नाष्ट्रीय एससास्त्री स्थानन हुई। तो सक्ते काम क्लेड क्योंकि नाथ ही देशकी पूर्यानीकारणी सर्वे भी कामाई। इतित परायोंकी स्थेत, सहाई और स्थाकि किए १९३० में 'सहात-कामार' कामा यथा। हाने अनुसार वह पोषित किया पता कि देशकी सार स्थानिक स्

राटीय भगर्भ-सर्व-समितिने अवतत्र कोक्ख, तेल, खोहा, तांचा, पेटोरिज्यम, शीशा और निवल आदिवर दिशेष चान दिया है ! हकान, वनीशो, श्रेंसी, श्रान्य, तिकेंग, रेज्यान, बन्तान, पुरुशन, डोणान आदिमे हाए सर्वे-कार्यके फरा-खरप मेनवानमे कोयले, बोह, पेटोवियम और तीनेकी ; हपेहमें कोयले और लोहेकी : हणातमें दिन, लेंहि, डोक्ले, डोशे, वर्ल, सुरंग, इंक्टर और यन्थरती : क्वीदांगें कीर्यरकी : - युपानमें दिन, तांचे और क्रेसकेडी : क्वांसरीमें दिन, तंगसा और सेप्रेकी : क्वांगरीमें त्यस, सुमे और कोराटेकी तथा अन्हनईमें कीयरेकी नई 'गारीसा परा ल्या है । रांगक्यन, खेसी, मिसहीन और कान्समें दोयले तथा रे.खजान, इस्तर-सुसान और चिमाडेमें सोनंकी सानोंक पाए जानेकी आधारी गुराई और जांच-पक्ताल हो गही है। इस अभिके परिवास-सहस सानसमें तेल, कोयले और कोंहे : र्युगसीन, वियोगर्युग और मितूरें कोयले ; युवानके चैंगकृत और कुनीमय स्थानीमें एल्युमीनियम ; सुद्वेवमें स्रोहे : स्वृत्वेवमें कोवले और एल्युमीनियम ; व्यीनिय ( क्वीओं ) में क्षेत्रले और शीले ; पश्चिमी हुपेहमें कोहे और गन्धक तथा नवांगरीमें बन्धि मिट्टी (Ogpsun) को वह सार्वोक्त पना लगाया राया है। उद्धे पातऑको साफ करने तथा रंग कारिसे कान व्यक्तिके खनिव इत्योंका भी परा करा हैं। एत्यमीन्त्रिमकी गड़ाई, प्रांगलकी हैं हैं कराने, तानिकी व्यक्ति साफ करने तथा क्षेत्रहे और अदिनमती नई सार्नोंके सम्बन्धमें तीय आदिके कार्य भी इसी समितिकी देख-रेखमें हो रहे हैं।

# नई खानोंकी खुदवाई

राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके बादसे खानोंकी खुदाईके ठेकोंमें जो असाधारण हुई हैं, उससे आद्ध्य होता है कि संस्थारने चौक्की अज्ञात खरिज सम्पत्तिको र और जात सम्पत्तिको खदवाडेको ओर बितना प्यान दिया है । १९३८ से १९ तक कुरू १३१ खानोंकी खुदवाई सरकारी तौरपर और १४३२ की खानगी ठेके द्वारा हुई है। सरकारको ओरसे जिन खानोंको ख़रबाई हो रही है, उनमें से कोयलेकी, ६० लोहेकी, ८ ताँवेकी, ११६ त्रंगसकी और १० ऐदोलियमकी ये खलें सेच्यान, ह्यान, वसंयत्ं न, युक्तान, क्वीशी, विकेंग, क्यांगसी, होणान, फु और कान्सू प्रदेशोंमें हैं। जिन १४३२ खानोंकी खुदाई खादवी ठेकेदारों हारा है है, उनमें से अधिकांत्र कोयले, लोहे, दिन, सोने, तुंगस्त और सुस्नेकी हैं और शीरो, मांगल, पारे, गन्धक, खड़िया-मिट्टी तथा चुनेके प्रत्यरकी हैं । इनके 🗷 निदयों, पहाड़ों तथा लंगळीं आदिमें ५३० सौनेकी खानोंकी खुदाईके स्थिवती साकारने पृथक हमसे दिए हैं। प्रान्तवार खानोंका व्यीख इस प्रकार है:---खानकी ठेकोंपर सरकारके अधीन कुल क्षेत्रफल (दुक्रमी) धास्त १:८५७९३,४२ सेरवात 42.224.44 392110800 क्यांगक्षी 36.5km 88 \$6.Y208 हणान 99,294,34 258888874° 90126935109 क्यांगतुङ्क द्वेरदेशक**य**ह 44362028 १२८६३५८,३७ युशान २६५७६५ ९३ ९३३६३९६३ 188804 HE क्वीजी ₹542% 840736 pp ¥88455 #4 क्यांगर्सा 384536 66 **842440**\*8 C06000 X0 शंसी ५७३३२८ ४६ 46555C. AE \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\* होणान 9Y,555,58 ६२०,००९ ४६ ६९४३९८ ३२ सिकेंग 도착이 ( 도명 ६५२२९१⊏ ६०,१६७३७ सन्हवेडे **११२२२.६३** £2222.63

<sup>•</sup> १ इतमो=१०० वर्गमीटर ।

| सन्द                 | रूपवेहर धर  | प्रव्यु २२ रे७ | प्रशासक ०६    |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|
| हुपैह                | ಕೆ∘ಕ್ಕೆ⊄ಡಿ  | M ******       | ३०१३८४        |
| তুকীন<br>ভুকনি       | ११७२,न४     | \$\$C\$.00     | YEES          |
| चेक्योंग<br>चेक्योंग | \$50 4¢     | * 10000        | ३८०१.६९       |
| विगसिया              | F07.94      | *** ******     | ⊑e6¥_8¥       |
| योग                  | ५,६२५,६३८६७ | ₹*,6₹₹,5€, Y8  | \$3,78,289.98 |
|                      |             |                |               |

( बीनी अर्वनीतिक-विमागते स्ववित-महस्मे हारा संस्तित्व )

## कोयलेकी उत्पत्तिमें वृद्धि

संबंधिक निवासी नेति हुँ सोवने करमार स्वांत्यी, सूरण, युवार, मतिहै, मतिबी और नेवालों और स्वांत्यी संवंधि या तथा है। टोर इंग्लेट इसके सहवें काम्म होनेल इसमें में वही स्वं ५००,००० इन संस्व विकास लोग-क्यों त्री होता हमार के सुकतें सहाय तथा है। यह दें हैं। पृष्टि संस्वत लोग-क्यों त्री हांसावरणके देंगित उत्योगकों योज है, सस्सर सेवार, होती, सम्ब, युवार और व्यंतवानि वह सामित्री सुक्तें प्रीय वास्त्य कार्यक्त मित्ता का नहीं हैं। इसमें हे बुक्ता बात केन्द्रीय सम्बद्ध कार्य हम्पों क्या

रेपाल-मित्रेंग होन्ने विशेष्ण्यी बागों बेस्टेबी कारीत ७०० वन प्रतिरंत रा पर हो। हीम्पालको सम्मा चन्न हम हो प्या है भी विशेषकी सम्मा १०० वन तिर्देश बीचन वीट की ज्या है। बाह्यावस्त्री प्रतिरंदि भाग काम पातांकी कारी कारी पातां बही हो पात है। बाह्यावस्त्री प्रतिरंदि भाग काम पातांकी कारी कारी पातां बही हो पातां है। वृद्या-नेवांगी, हम्पा-मांगांकी तथा नेवी-मान्युरीमार देशोंने वी चेस्टेबी चन्नोंनी कार्यों होई है। परिव निकास निवारिक स्कूला हम पाता चीनों बिल्मी (०००००००) व्या चीनांकी हमार्थिक हम्पार हम पाता चीनों बिल्मी (०००००००) व्या

# लोहे और इस्पानकी उन्नति

जी जार तोहेंने दर्शनियं भी जी हैं हुई है। १९४० में जारी नीमी कुछ १००,००० का दोवा की वो बीर होता था कर १८६८८९९० कर कोटा की स्वास होता है। जब होता क्लान्य विकास गुरू १००, २०० कर होता है। सियों में १८००० कर बनेके देखाना जीर केर एसि, मुक्ता बीर इम्पर्ये। वं बहित्ती तेतर किरा कोच्या कोचा १९८०० कर वहा १९८१ में बहित्ता केर पिरान-स्वास होता है कहाने कोचा सक्त करने जुरू कालको कीचा क्लिक पिरान-स्वास होता है कालको कोचा सक्त करने जुरू कालको कीचा क्लिक पिरान-स्वास होता है जो प्रवेशन ५,१४० कर कमा होता विच्या कर एक हाती हैं। पीकी आसींने १९ वह बहुद्दी संबंधी कर है जिसने नीम के का बीर सक्तामी हो जनेनी आती है।

इस्तातकी बैदानार यो साली बडी हैं। उसके किए वहीं महिवां ( Bessumer Convertors ) सीली वहीं हैं। जोहें और इस्ताको उक्तिके किए इस्तोनकी



वु किमें संबुध-राष्ट्र देखाना दरल ।



न्द्रे दिवेंमें समार् गर् संमुखनगर्-श्रिवार्ते सार देनेवार्त एव चीती हक्की ।



भीती रहाकोचे जानसम् असमाग नाने जानेते पूर्व वृत्त साबिदी दिवारी दी जा रही हैं।



इंग्रेस गामिक विवतमंत्रे छात्र ।

### श्रन्य मनिज पहार्य

कीम रेन देनिक नाम क्यां बात किन की है। समें बातार्थ क्रिकेट में के माने दे की माने बीट का प्रमुख्य मानिक मानिकी मानिक माने क्यां करने कर कर के माने दे का था। किए मा बाद महें करने कर कार है। त्या पा के मोन के मानि है। माने का माने के माने की मानिक कार है। त्या पा के मोनिक मानिक है। माने की मानिक मानिक के मानिक है। कि मानिक मानिक

दाना कोमानेत गरिंद कार्य नंत है, जो कार्य क्यों कियों के सामें बात वार्त हैं। इसे बाता का बोर के सामित कर जा का की में कार्य कर में कार्यों करी है (कार्यायों) कार्यों के किया कर बोर्क नंतिये हाता जा है। बीर्म बीर्क क्या कर बोर्क सामें बात बात है, विमो में बीर्मात बातने बात है। कुछक केमा और तिकें मीर्मी कहार स्कोने किए माराने बाती कार्य मिट्टी का विश्वों कार स्कोनी कार्या क्योंने किए माराने बाती कार्य मिट्टी कार्य विश्वों साम स्कोनी कार्या स्कोने किए माराने बाती कार्य मिट्टी कार्य विश्वों बात स्कोनी कार्य करेंग्य होते हैं हुए के कीर्य में कार्य कराय का क्रिक्ट हैं। जो हो होते हुए होती हुए करायों हमा मिट्टी खोगोंको वर्तवीह सी बाती है और बहनें कम सावारण उचीगोंक सम्बर आता है। इस निकामके प्रवन्तवास सम्बर्ध नवस्य १९३८ से ब्ल १९४१ वर्ष १,५४० वर्ष वाँचा एक्ट्र विचा और १९३ व्यावस्था स्वाप्त देवार दिया हिजा। इसमें से ८६९ व्या सक्कामरिको, १०३ व्या केन्द्रीय व्यवस्था और १९२ व्या दिवेद सारक्रांतिंस बेचा बचा। वुं विचा और बुक्क्रमें विकासि तांचा साठ करनेके जो सरकाने हैं वे सार २०० व्या तांचा साठ करते हैं। इसमें तथा कुण्यके सारकानेंसे तीया और कस्ता मी साठ होता है।

हासके उरकदमंब योगस्य बहुत महत्त्वप्र स्थम है। संसारका ०० प्रतिवार सुरमा चीममें ही पैया होता है। इसका अध्यम केन्द्र है सिक्कुआंपकाल (सिन्धुआं ब्रिकेट ) और दुस्सा पांची (अन्द्रुमा क्रिकेट ), जो दोनों हुमान प्रमत्ते हैं। प्रयस सूरोपीय महसूद्विके समय वहीं २०,००० टन सुरमा उरपन्य हुमा, वो हस्की सम्बंधि अध्यक उनकी थी।

दं गलको उत्पत्तिमें भी चीकक बहुत महत्वपूर्ध रवात है। संवादमें इस समय १५,००० टन तं कृषा प्रतिवर्ध देवा होता है। निरुद्ध ८० प्रतिवर्ध मान चीन चीर माति कार्या है। बहु पत्रविष्ठ हुणान वीर निर्मक्त क्वांपत्तीमें पैदा होता है। यद पूर्व नीमने १९,५०० टन सुम्सा और १२० टन प्राप्त प्रतिके किए टन प्राप्त प्रतिके किए एस्ट्राने हुणान वीर क्वांपत्तीमें अपने दक्तर चीके हैं। इसक वहेंद्रम वह है कि चीन टन्हें अधिकाधिक मात्रामें वाहर मेक्कर इसके बरहेंसे कई वा अपने चीमों प्रति पर एकं। इनके अवाध वान्य भी कई शक्त परार्थ चीमों होते हैं।

# सोनेकी उत्पत्ति बढ़ी

तार्वार प्रोममें होना बहुत को पैमानेषर स्थाप नहीं होता, संवार्थ सरकार गतिन-निरंपकों हारा बहुत की गई खोव और सुरवहिक फान-सरफ उन्हें खारी सरकार दिना है। वेन्यल-फिडमेंमें शैनेकी प्रस्थादन कम सक्ती असे बढ़ा है। गरसारका बहुतान है कि बाद वह अर्थात वर्ध रही, दो नीमों सीमेके उत्पादनमें ४००० जींग प्रति वर्धन उनकी होणी। सरकारने विशेषहोंकी सम्बानिक अहासर १९३८ में संप्तार और विसंतरों मोनेशे बुरवाईज कम बारम विवा । जून १९३८ में मुंगवन तक की बन्न होतींने भी वह बम बारम हुव्य । द्वा प्रकार उत्तर-पंथम केपावनी सुप्तान, करनी और करते कियेंग ताहिंग और तकोड़ तक जिल्लुका और विभागों सेनेशे बुरवाईक केज स्वाचित हुए । इसमें से संके जाननी कमानित हम संवचित ये, जो पहारोंने बुरवाईक कान गरिरा है सर्वेते सानी कमानित हम संवचित ये, जो पहारोंने बुरवाईक कान गरिरा है सर्वेते से और तीच एका सर्वे हैं।

सर १९४१ के प्रमा ६ महीनोंसे वालयी कमावियों हारा १००,००० और और स्त्यारी केटों हारा १९४० की वासेना पैदा किस बच्चा । १९४० के उत्तरदेश एक महोनोंने यह तक स्त्रावत १८८५०० और ६०३९ चींस था। इसके स्वयत सामाने धार्षिकों एम चेर स्त्यारी शंसावांसे १९४० में २००,००० और १९४१ में ८४,००० चींस क्षेत्र की स्वांद्र ।

<sup>-</sup> स्टाबचे चग

## (३) ब्रीद्योगिक सहयोग-समितियाँ

योक्त नस्त्वाचे रहिक्युक्त कां-कारकार सुन्तास्थर राष्ट्रक क्षिपकार हो कोनी उसके न केवत व्यवस्थित स्वयस्थ्येत्वर ही बचुने हागों वने व्या हैं। प्रीक्त उसके कार्यस्था भी उसके हिन बगा हैं। इतके सरियानस्थर स्वयं साने बायक बहार क्या वीर सहस्ये उसके रैक्टि योक्टर्स विश् व्यवस्थर निर्मा कीनों वा साम स्वरूप हो साम है। वहा पीर रामस्था सम्प्री साने कार्यों।

भीर होगों हो अन्यस्काताची चीचोंको नवरेंको व्यवस्था स्वय ही करनी पड़ी हैं। इनके किए अपने जो अर्थनीटिक एवं श्रीवोणिक सुर्ववर्गणेच्यी चेटाएँ की हैं। उनमें स्वयोग-सोविट-जार्ग्यास्का विशेष करना है।

हरूब श्रीकारत १९६८ में संबाहित हुन्या। इसके वी सुख्या जोहरू थे---(१) वृद्धि योजना पुद्ध सम्बा होगा, शबुधे द्वांपनार्थिक सुख्यकके साथ ही याग सर्वतारिक सुख्याना करना भी स्वस्ती है। (२) हर जनाईका खोहरू केरक

व्यापान कुमान के नहीं, बीच तुरक्षे दरण हुएं निर्माण करमीए हर हां-इस्ताउनेकों जिदस्तीने व्याप्त ग्रीमको एवं सक्त और वार्युक्त अर्थानीतेन एक् मनन भी है। वहुँ वोहुक्त श्रीमकों एवं सक्त और वार्युक्त अर्थानीतेन पांच तेवा पनना और मैसिकी किए पुरस्पानी और दूसरे लिए सीचें तेवा पनना और मैसिकी किए पुरस्पानी और दूसरे लिए

चीनके भारत ज्योगीके दिए राज्योग माँगिरणोंके रूपमें राष्ट्रमा औदारिक पुरस्कान करना हा क्योगीक स्वकानकर दिए चीजीस स्वास्त्र क्योगीत सा दिए ज्या भा किके पात स्वकान साम प्राप्त कर सा नारी चीजें क्योगें क्यान्य प्रस्ता मुंग दिंग की नीत साम प्राप्त मुंग कर सा नारी चीजें क्योगें क्यान्य प्रस्ता माँगी में सीचें की नीत साम प्राप्त मां करने मात, बोर्से व्यक्ति भावन और स्वाह्म क्षमान था। व्यक्त सरकार्य हरते व्यवस्था क्षमते ह्याँ हो। बुद्ध स्वीय उत्तर्व स्वयं हुरू किए और दुध कोर्गोली वर्त्त रेकर कुत्र स्वताए गए।

सरकार बीतिविक पुर्वावारको तीन दिविन बांद्र । परण र राज्य भीती ग्राम, जिन्ने बोर्च । वर्ग म स्वन — उत्तरि करवाई केत वर्ष में क्षेत्र कर में निर्देश केत वर्ष में क्षेत्र कर स्वावार केत वर्ष के प्रति म स्वावार कर प्रति करवाई केत विकास कर प्रति हैं। मुंकि रूप मान वह राष्ट्र के भी प्री पूर्ण न लागे में मानवाद कर्म हैं। बांद्र के क्षेत्र केत्र के क्षेत्र केत्र के क्षेत्र केत्र के क्षेत्र केत्र केत्र के क्षेत्र केत्र क

पोगकी आयोग जलामी व्यक्तियों और सरसर सम्बंद सर्वाची आहित करते क्षित्र करते व्यक्ति करते क्षित्र करते हुम्बान क्ष्मित्र करते हुम्बान क्षमित्र करते हुम्बान करते हुम्बान हुम्बान

स्वराज को । दोही महिमों बाद हो हरावा हुने क्या कि इसने संस्वरती लिए हुए ? • • • सामादि कांब्री से ५०० साजर पुस्त रिष्टा ! बहते हैं कि वीमों रीवार सानेक सह ये होन निकारी और सहतींने होत कमानकार असास रूपते और अन्तर मान नेपता । इस प्रकार इसके नीड़ोंकी सीम होने कभी और इस्टें साजी मान होने रूपता । इस अकार बीरे-चीरे लोगोंसे सहत्वोग-सामना फैठी और इस जान्दोलन सामी स्वारक हो गया।

हा बर्ग का जायोजन वहीं नह बार है, हाके जीवने जमी उपक्रवन नहीं है। वह १९५७ में चीवने इक १०३० महोग-वीनिजयी थीं, विनकी दहरान्स्रिया २६,०८८ थी। इसकी वस्त्रक्ष्मी जीवने 5,५०८,००४ तालर वर्णा दिवा ना उपा १९५०८,०५३ तालर हिलों इस करने प्रतिक्षाताओं ने एक छिला। इसने व अवकारणारी व्याचाने वालिया नाई है, जो वैनाने किए क्ष्मवन वाहि असने हैं वा वहां मह कार्यक्षात्रोंने काम विकास नाई है, जो वैनाने किए क्षमवन वाहि असने हैं वा वहां मह कार्यक्षात्रोंने काम विकास नाई है। इस सबसे वाहिन वालिय होनेरर वाहिनोंने हांग्य वैद्या किए कार्यकारों मानका सूल ३०,०००,००० वाहिक होनेरर वाहिनोंने हांग्य वेद्या की वाहिनोंने कार्यकारों कार्यकार कार्यकार के वाहिन वाहिनों हांग्य वेद्या वाहिनों हम वाहिनों कार्यकार वाहिनों कार्यकार वाहिनों कार्यकार नाई वाहिनों कार्यकार वाहिनों विनाने कार्यकार वाहिनों विनाने कार्यकार वाहिनों विनाने विनाने विनाने विनाने विनाने विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों वाहिनों वाहिनों वाहिनों विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों विनाने वाहिनों वा

िका द्योगीयों के सीवितायाँ हमी हुई हैं। दानों ने सावीयों और भावुद्धे । चीज़ें स्थाना ; स्थानीयां सहदंदे ; स्वयन, एसावित्य प्रदर्भ, स्वयनसावारी, सिट्टेंग्डे दर्शक दैतार स्थाना ; बातासवार्ध स्वस्त्र सुन्देशों और स्वन्त स्पुट दीओं करका कार्टि सुरू हैं। इसमें से कान्न ज्यानेत्रत काम देश अधिकत सीविधी करती हैं। इसका अपूर्विक्त सामें वा स्वरो-कर्टी गई स्वीगोंकों देखके सीवती भागीमें से जाना और शहरे अनेवानी सोलीन व शहरे प्रस्त अराव हो उसने गांगरी नवाइनि ए।
प्राच । आप हो कुटनीय ना अनुराग अधिरान प्रोपने चीमने भीताने आगोगे
पहुँचरेगारी अपनानित्रीय उसने रोत्रेस भी नगाउ था। इन होंग्ये चंपाती नवीते
कार-पहित्र हिम्स वृ वेश चंपाताने कुटने देशों निकट — कुट होंग्रेस्ने अध्यात सहीत हिम्स वृ वेश चंपाताने कुटने होंग्रेसि निकट — कुट होंग्रेस्ने अध्यात सहीत हिम्स कुटने हालाने सारावित्री और उसने क्यांन हुई विस्तित्री कम हिम्स प्रमा । इन होत्रीयोई नितरी और व्यवस्थिती अध्यात्मार्थ, भी पूरी हैनी कमी बीर इन्टर्सनकार्य मी हृष्या होने मार्ग ।

प्रम शास्त्रोहरूके ८६ केन्द्र ( ]hepote ) नीनके ९८ प्रान्तींथे रिगाबित हैं १ इन्हें कार्यके शनमार कि। ७ किसाबोंने बीटा गया है । ये हें उत्तर-पश्चिममें बीसी, पास, स्थितिया, निवार्ट, इपेट, पकार-संग, सेन्याम और विकेंग : दिन्य-पश्चिममें हणात और क्योंग्सो : दक्षिक-पूर्वने क्यापनी, ब्यावहां व और प्रश्नीत : दिव-रिमार्ट्से प्रचान और मदीजो : सिम-युमें जांनी और एणान : चं-वार्टर चेक्टरांच और अन्दर्वदे । ये सार्वी विमान चुंक्तिये जयान-सर्वाट्यके अनीन हैं । यह सर्वारुय वोर्ट क्षफ टहरेसर्टमंत्री टेरर-देनमें चटता है, जिसके अध्यक्ष व्यवस्था-विशासके बगुष्पञ्च टा॰ एव॰ ५ म है, जो नीनके-स्टमोग-समिति आन्दोतनके जन्मदाता हैं। भाष**ों प**रापर्य तथा सहायता बेनैके लिए एक स्वादी समिति है, जिसते तीन प्रस्थित सम प्रयान समोजयोह होगींची चीठि और योखवाशींके सम्यक्ती भागसम् जलकारो कराना है । प्रधान-प्रायोक्तयके सुमूच ग्रावे हैं--(ख) सहयोग-भीमीतर्योका भंगरम और व्यवस्था, इंबीनियरिंग तथा चीजें एडंबावा और उनकी विशोक्त प्रयन्थ दरना (व) समितिकों के अभीत काम करनेवाठों की आरोरिक, व्याधिक और निक्षा-मध्यन्वी रमति करना क्षण सीच थादि । (स) दर्जी देशा, हिमान-क्तिमको काँच काना आटि। (ट) शहरभे होनेवाल एत्र-व्यनदार, उपीरवारीकी रिवस्टी तथा अन्य व्यापार-सम्बन्धी कार्य ।

प्रधान-अर्थात्व अपनी वासाओं हारा १२ में १६ बाठ तहरहें। अपूर्व टड़के-व्यक्तिमेंने ज्याका श्वरक तथा बूटे जो-पुर्शोंको उत्तरी पूर्व तथा गोध्यतांके श्वरवार रेच्छमरिकी या स्वितक विश्वा रेचा है। इस विश्वाके बढ़े कमा है। बार्की-बार्डी तो पूरे-दे-पूरे परिकारों विवार ने बाती है। बाजबॉर्झ सुस्याणियारे किए स्मीरियोरिक स्थार वेट वाहिर्स मेंट्स, अस्तायत, पुरावक्रम, स्था-प्रमान्य, प्रताप्ति, स्स्य त्या सारण-स्था-नेन्द्र व्यदि बीचे गए हैं। दुखों पात्रक हुए स्थितिहों किए स्थयके गर उनकी स्थितिहें महारा द्वार खाद तहते कारीकी व्यवस्था की सारी है स्थिते में वाहित सारकारमाईक वह सर्वे। व्यवस्था की सारी है स्थान के स्थान की सारी है स्थान के स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान हमा । सारी है स्थान के सारकार की सारकार किए हैं स्थान की स्थान की सारी हमा है स्थान की स्थान हुआ । सारी विरोधी सिक्सोंगी मी सारास्त्र की स्थान की स्थान है सारी हमा हमा हमा ।

चींगी व्ययोग-मितियांची नवरवव काती सोच्यानिवर वंतरे हो यह है। क्षाप्त एक गोण्याने वर्तन के का थ व्यक्ति काती में त्या सरकारे वर्तन के का थ व्यक्ति काती में त्या सरकारे वर्तन के का थ व्यक्ति काती होंगे स्वातियांचे अधितारिवर्ता के विकास के व्यक्ति हो है। वर्तन वर्तन वर्तन के अब्द कार के व्यक्ति हो हो तह काती वर्तन के अब्द कार के व्यक्ति के व्यक्ति वर्तन वर्तन

क्षत्र कर एर वान्दोकको २५,००,००० वाकर का चुने हैं, विवरंब से ३५ प्रश्नित सरकारों कोने सम्बंदित स्व हैं। १० प्रतिवाद सिसानि त्यारों और दोर पीनले क्यों सरकारों की हारा दिए वह हैं। व्यान्ता व्यन्तेक्ष्य आपका होता वा रहा है। इसकार आपका होता वा रहा है। इसकार आपका होता वा रहा है। इसकार आपका होता का रहा है इसकार व्यक्तिक एक वा आपकार सहस्रता के पतिवाद कर एक सान्दोक्तिक कामान ५,०००,००० वासको सहस्रता क्रिकेट हैं। इसके कामान करों निर्मेश विवाद सीम सामीलें इसकार आपकेट स्वयंत्री करायी का राज्या कर कान्दोकको वाक्षी सहस्रता पहुँचाई है। इसकार कालिक स्वयंत्री विवाद सीम सामीलें, अस्तरा कालिक स्वयंत्री विवाद सीम सामीलें, अस्तरा कालिक स्वयंत्री विवाद सीम सामीलें सामान सिंग्यों निर्मेश काला वह निर्मेश विवाद सीम सामीलें सामान सिंग्यों निर्मेश काला वह निर्मेश विवाद सीम सामीलें सामान सिंग्यों निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला वह निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश निर्मेश काला निर्मेश हैं।

राष्ट्रिय वीसोनिक पुणिनार्थिय वीर वर्षनीतिक स्वानव्यन्ति विषय सारम्य हुए सान्दोलनके वस तकके कसीने दो बार्च स्वत्र हैं। पहले तो बाद कि वीदोनिक पहलेरा-मांत्रितियों वह कार्य मुख्य हो ब्युक्ट मासर हैं। इस व्यान्दोलनके पीनके होगोंने इस कोनक, वह वाचा हागा नवा साशानिक और न्यप्नीतिक हरिकोल पैदा किया हैं। होगोंको आंवासदी एवं पस्त्रत हमनेद करीकी न्यूनीत और न्यूनीतिक हरिकोल पैदा किया हैं। होगोंको आंवासदी एवं पस्त्रत हमनेद करीकी न्यूनीत और न्यूनीतिक हरिकोल पैदा कार्यकाली महान्यती कार्याय-सहप्रवानी हम कार्यकाल हमनेद करता होगीती अहवा है। इसके हमा व केवल बीन व्यक्ति मित्र-गार्थीको इस सुनती किस्सी होनेदी ग्राम्याय निर्माण । मही क्यां पुक्ति मित्र-गार्थीको इस सुनती किस्सी होनेदी ग्राम्याय निर्माण । मही क्यां पुक्ति बाद होनेयानी क्यांनिवत्र वो इसके हमने हमनेदी क्यांनिवत्र हमें ग्राम्याय निर्माण । मही क्यां पुक्ति बाद होनेयानी क्यांनिवत्र वो इसके हमा हो हमने

> -हेक्टे एस॰ लियांग बार्ज ए॰ फिस

## (४) चीनकी यामीस अर्थनीति

स्वी-वर्गी नीन-वर्शन हुद काय बीर खाल्क होता करा, होटे-वरे वर्दोग-वर्श-सहर स्टिम होती इठलर गेरूने बीता) गांधी स्वकातरित होते वर्ग: इल्ले कौतोंक उसी बीर ठमों को बरकाति किए सक्वतर्ध होंग बाने करी। गंभाव क्रेडीड प्रमित भीर सहावारित करीं उत्पर्शन हारण किस्मारीत क्याका सूच कार्मी ने जार रोजांची करोजा बीपन सिक्से क्या। इस्से अपनी वर्णांक हिस्सी हुएएं), ने जन्मा कर्म गीर नक्या पहले करे। उनका सूच-सहस् राता हो गा। शीर क्यां कर-बांक स्वा पहले वर्शन करें। उनका सूच-सहस् प्रमा है भीर क्यां कर-बांक स्व गीर नक्या प्रमा हिस्सारी क्यांनी क्यांनीन क्यांन

22.SE

3.20

म्हा-जरित करो । १९४९ में इसमें और वृद्धि हुई । १९४२ के प्रथम के महीनेर्पे , तो यह ग्रंडि और भी वामें वहीं। नीचेको ताविकारों—वों चीनके ५ प्रमुख क्टेबॉके स्टॉक्ट नेक्स तैयार को गड़े है—पाठकोंको किसानों द्वारा बेची और खरीदी बानेवाली चीजोंकी दरों ( चीनो डाक्टोंमें ) की तुकवात्मक चानकारी हो। बायगी। ये दर्गे दिसम्बर १९४१ की हैं:-

किसानों द्वारा पाइसीनमें सिगनिंगमें वसवानमें टिगलिंगमें यिगताकरें षिक्रित चीजें (सेच्यान) (कान्स्) (क्वीजो) (हणान) (क्वांगतंग) गेहँ (भी पिकल) ३६५.४० ८०.०० १४२.०० १४०.०० 384 5. चावल " 348 50 1955 188.00 35,50 हरे १००५६० ६१०,०० ७१२,३० ४६०,०० सम्बर \$00,00 (C0.00 Y00,00 (40.00 \$40.00

किसानों हारा सरीवी जामेयाली चीजें

षेरोसिन (को केड़ी) 82.90

कमीलका कपड़ा (की 952) २,२% \$2,0 00,5 05,5 नमफ (भी केही) 298 300 834 400 8,88

माचिस (१० सम्स) २,०० ११,०० 7.00 Q.00 Q.00 चाय (फ्री केही) 25.00 3.34 288 a 1522 ăe E 400,00 YYa,00 \$30,00 \$200.00

इस 84.00 3.00 8000 Leo 3.40

गानकाः-विक्वविद्यात्मके कृषि-अर्थवीतिक विभाग द्वारा की गई। वाँचसे सारका हुआ है कि १९४० में ग्रामीण क्षेत्रोंको आधिक दुरवस्था दर हो गई और किसानोंकी शायिक अमस्या तथा प्रथ-शक्ति निरम्ता बढ़ने छगी। इस वर्ष चानरकी दर १९३५ की अपेक्षा पँचमुनी और मेहॅकी चौमुनी हो गई । १९३७ से अब तक चीनो क्सिनों ही क्रय-सक्ति ( चीनी डाळरॉमें ) में इस स्थितिसे कैसे उद्यति हुई है, यह उदाहरफके लिए पाँच प्रदेशोंके विभिन्न स्थानींसे एकत्र किए यए निम्न ऑक्सीसे स्पष्ट साहिर हो जाता है :---

### क्षं चीत स्त्रीर स्वाचीनता-संग्रामके पाँच क्ष्

ब्र'बनांग ब्हेली वृच्यान मेंगरसङ् सोगात ŧoo tes 800 सन १९३७ में 200 200 , १९३८ में 103 20 et. 93 .. १९३९ में 19 **{**{0 કરે 3.9 48 , espe i 110 ξy **£**9 193 ΝE .. १९४१ में 243 2 111 111 545 सरः १५३ हे 9e\$ 228 \$EY 585 核基 168 33 **联**(0 13 555 955 199 शार्च 205 191 tys \$86 843 प्रश्नि पालक (प्रति विक्रम ) रोनेका सर्व १९३७ को 'संपेक्षा १९४१ में (१५२,११) १९ गुन च्ह गुन्न, त्यापि उससे दर भी २९०,६ डाउरके सरस्य हो गई, जिस्से दिसानको ५८.२९ टास्स प्रति विकस सत्य होने स्था । चीमी विसासीमें ७५ प्रतिजन क्षेतिहर-विस्तान है. जिन्हें यह वैद्यासका ४८.९ प्रतिकर मान निख्या है और चोप समोदारके साम बारत है। इसमें से विसान वरणे राजे-क्षेम कात स्वया अस्य ५.५ प्रतिप्रत क्षेत्रे, तो उसे चीकारी सन् धानस्था भीवें घरीबने तावक धन किय नाता है।

# · वेतीवे विए कर्व

सम्माने द्वार्थियें बांको स्वारंति विश् निकारियों को देन और वेदी में वैदानत स्वारंति किए कर तहारी मादिक इस नैवादित सहस्या देनेकी क्रिमेश्वर्य मार्गे कार सी हैं। यह कई बार सामानी मेंहें—स्वास्त्रे केंद्र शहर कहता. वेद बाद स्वारंत्र किए साह क्यूनिनेश्वर्य की देहर हुए है । १९४० में करे बंद्र करेंद्र को दिया नार्या है। इसने साम जिसामीय बीच स्वारंत्र स्वारंशकी स्वारंत्र करेंद्र की दिया है। इसने साम जिसामीय बीच स्वारंत्र मादियों जोताहरू स्वारंत्र करा नार्यों है सामान हर साहते हता हिसामें करते सहस्या करती है। १९४० में निकारीयों दिए यह कोंद्री साल ५९८५६ ६००० साल थी। १९४० में दिना यह कोंद्री सरक्ष हर प्रीकृत स्वारंत्र की थी। साहतारें 1991 में बह सक्त Y79315000 ही तमकी थी, परकों दक्षमें पा, देशक का हात्सकों श्रेंद करनी पत्ने। वह को 18 ब्रन्सीके 5४८ निर्कोर्ग ५०००,००० दिलांबीमें बीटा समा, जो १००,००० शाम्य ब्रद्धनोग-समितियोकि सदस्य हैं। प्रान्तार हम चन्नेका ज्योग इस सबस्य है:—

| ग्रस्त            | १६४१ में दिया गया  | पहले दिया गया               |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                   | कर्ज               | कुल कृज़ं                   |
|                   | ( १००० डालरोमें )  | ( १००० हालरॉमें )           |
| हेच्छान           | १५७,५२६            | \$ <i>\$10,000</i>          |
| <b>डिकॉम</b>      | ११,०९१             | ७,७≒२                       |
| नवीद्यो           | १८,१४८             | रक्षभूर                     |
| युम्नाल           | <b>३३,६५</b> ८     | <i>₹९,१४</i> ¤              |
| <b>ए</b> शस्त्रमी | Ro308              | ४७,८६७                      |
| स्थाराष्ट्रं ग    | \$ <i>8,</i> \$\$¥ | ९,०६८                       |
| रूपान             | ¥६,३००             | ४५ <sub>१</sub> ९८९         |
| हूपेइ             | <i>६³१वॅक</i>      | ९,द१६                       |
| क्यांग्रही        | ₹९₁ <b>⊏</b> ९%    | 703904                      |
| सन्हमेई           | ⊊ <sub>3</sub> ₹oo | { <b>x</b> , <b>x</b> ox    |
| कियांतस्          | ₹5€                | ₹,009                       |
| चेकियांग          | ₹द्यु०६१           | ११,३७९                      |
| भूकीन             | थईथ,ई              | £18.65                      |
| दोवान             | 5,000              | 6,266                       |
| होपेई             |                    | <b>\$</b> <sup>3</sup> X\$X |
| शन्तुं ग          |                    | ₹,२२६                       |
| रोंसी             | ३६,४८९             | 78,139                      |
| कान्स्            | ४४,रद              | <b>ሄ</b> ጜ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ጜጜቜ    |
| किंगलिया          | <b>ξ²</b> 4′έ⊼     | १,०४८                       |

#### चीत और स्वार्वातका संग्राके पाँच वर्षे

বুৰিবুলন গুৰুত্ব হতে হাল হৈ গুৰুত্ব কাৰুৱ চৰ্চ

को केन्द्र मुम्मेर हम दिए का इस्टेस्टर कोंक्र का का उनके एकोंने से मार्च अस्ट्रस्टर का मोजकार के दूर केन्द्रस्ते देश। का का कि का मार्च को कुर अस्ट्राइट्सर का होता है। हम हो कुर मोने कार्योंने किया मुन्ते, जेर कार्योंने कि कोंक्ड मो

क्रिक्स किया किस है। यह दो हा द्वारिक कारतांत के क्रीक्रिक क्या हुए है करों करने १५५ हैं। इस्त्र क्यांक्स बीग स्व स्वाह है :--

प्राल्न भए ब्राइयाजीके दिसर्वा समिको 611139 নায়র (इल्डरमें) स्राप्त हरा : बहुन् 8,537, 803 \$548 925,046 ক্রীয়া Y \$55,578 \$2,800 न्यांतर्श ₹e 981,19E 79,300

िकारणी १९६ व्यवस्था सम्बद्धाः व्यवस्थाः विकास १ प्रदूरणी व्यवस्थाः सम्बद्धाः विकास विकास

१११ म् व्यावमार्थे का काम हैए हमी। ही मुख्य बन्धू मेरी, मिर्के, हर्केन सब्देने नेक काम। जम्मू के मिर्केन व्यावस्थित से तो माँ नहीं में नहीं है का मुझ्यों अन्त्रेत्र काम १९६६/३२ की १९८८/४८ हमा सिर्के। हा नहीं माने मुख्यों का मुख्य क्रार्केन मानोहीं निक्ता हुंती हैं।

मंद्राक्ट हम पान को ३३० असेम-जोबोर्डकी इस हो किस्सेंग्रे दिन कर्ज दें। वे के ६६ अपनेंत्रे को दुई हैं। इस्ते उन्न्य पीर्क अबेंत्रे केंग्रेंसे किए १००,००० असेम-जीबीकेटसे हैं, किसे इस सिक्टरोंने को दिया गया मुद्द महार स्था बात है। वे के बोधे ? अधिकत मार्कित मुस्तर सम्बा के हैं बीद को इस के में हमा १२ जीवतात मार्कित न्दरण सिक्करोंना देते हैं। वह १ वे १० वरीने करहा किसी बात कुछना वा बसता है। इसना के न्येत कारी-कर्ता विद्वार्ति व होत्तर बीद सहस्वपद क्योंकर बीद स्थापन करनेते हमाँ भी होता है। स्वनांत्र बीद बातांव बेता भी विभागीके सहस्वपत्रि की देते हैं।

### त्रनाजकी पेदावारमें वृद्धि

विकासि महार हम दी जोरहारी को तय कम अस्पर्ध बहुबताझ एह यहा बहेद हैं आयादी वैदार पाना । इमेरिमावरा प्रकेशन तो यह है कि १९५२ में हुए १९ अनोर्ने किमाल १९०९ १९५० विद्या आवत जीरत है कि १९५२ में हुए १९ अनोर्ने किमाल १९०९ १९५० विद्या आवत जीरत है कि मिना जा। इस विवास अस्पर्ध स्थाप पान प्रकेश १९ अनोर्ने हुए १९०९ १९५ विद्या समाव अस्पर्ध हैया हुए। इस समार नीरामी सीमा बीर नागीड समावीके जिए १००० १९५० विद्या समाव (पाना जीर मेहें) प्रकार के रिकार है।

शाहको वैद्याल प्रताने जरकार प्रकृत विश्वान यहाँ है कि क्रोल अन्त, अरोक किल और देखेले हो अरोक आप अर्थन स्थानेमें में स्थानकों हो। किल स्थानेमें सूक्ति नेम्ब्रालीका पेट साने व्यवस्थ अराव में देश और देशों और उन्हें हैन माना बाहते में प्रधा कहता है, कर्ने हमारे बेदनार प्यानेक सिक्त के क्या सहार है। यो स्थान प्रशासकों मानी एन व्यवस्थित निम्म्न हैं, सहं स्थान या रहा है। यो स्थान प्रशासकों मानी एन व्यवस्थित निम्म्न हैं, सहं स्थानी कर पेटा एनसेकी अपनी हमारासकें निष्ट विश्वान कर प्रधा करने प्रधा पर प्रदेश पर प्रथा पर प्रधा प्रधान कर प्रधा प्रधान कर प्रधा प्रधान कर प्रधान करने प्रधान प्रधान कर प्रधान प्रध

पैरामा प्राप्तिके विष् अस्ताने जुताई प्रमाने क्षिताम नेतानिक साम्प्रोस उपयोग, मध्यी त्यद् भीर क्षेत्रस उद्दीयक तथा प्रत्यको श्राप्ति गहुँ हारोताके कोहीं वर्षे रोपिक मीतोपाद प्राप्ता प्रतय्व क्षिता है। न मारास कितनी क्या स्थापिको

क्षत्

हुपह

रोवन

प्रस्के

निगर्क्य

क्तीन

हेर्चे स

वोम

| ζħ           | सान् भार स्वाधान            | हान्सभागक पाच व         | 4                     |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| विज्ञासी स्व | इतमे कताद भाग गा            | है। खगातीने             | लि हेवें की           |
| और बांध      | ब्रह्मियाम् समृहीः ।        | तुनासके वीरक्पीकी       | के भी सम्बद्ध किया    |
| गवा है।      | हु-कक्की रहा और देवी-न      | म्बन्दो गोव स्वर्गिः वि | म् केत्र क्           |
| अनुकेशक वि   | मार्व है नो विंहती जिस्हें  | मं सहिलको स             | सत्तरे 🔳 स्र्वेनें    |
| स्कृत व      | शता व्हेंबाब है। <u>१</u> ९ | r9 8 r <b>58</b> 83.0   | <b>८६ हो दसीव शीर</b> |
| नेतींक कार्य | बहें कें। इन सके प्र        | लाब-साम्य इत्र वर्षन    | गेहराएँ वो इदि        |
| हुई, रहम उ   | हत्तवर चौध निम प्राप        | >                       |                       |
| য়াল্য       | ग्रनुमानित पैदाचार          | वित्रिक्त मेती          | कुछ पैदादार           |
|              | (विद्लवें)                  | (से मे)                 | (सङ्गल्में )          |
| मेश्वान      | 2388900                     | 1,907,140               | \$4,084.864           |
| क्यांगत् ग   | 405,000                     | <b>३,७८४,</b> १३७       | 78,989,988            |

| 17 1921          | 31449         | of to state       | tel and                 |  |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--|
| क्योगतु ग        | 9,880,000     | <b>३,७८४,</b> १३७ | 38,989,98¥              |  |
| हुवान            | 1,955,000     | 1/20/025          | $q_{i}$ $q_{i}$ $q_{i}$ |  |
| <b>स्वांग</b> ती | 1,96 £000     | 4,913,411         | 19,276,900              |  |
| स्यांगरो         | 7,744,000     | 19,0150,2EE       | ९,०८६,१८७               |  |
| चेदियांग         | <b>网络龙龙山山</b> | ४,वहर,द०६         | 4,8 <b>44,1</b> 06      |  |
| ছীলী             | 1,785,744     | १,७१८,३६६         | १,४७९, <b>२८७</b>       |  |
| क्यौरो           | 1,465,500     | रे,ब्ल्ड्रर १०२   | 4,715,761               |  |
| युष्पन           | 4.choos       | 368,824           | १५६,०५४                 |  |
|                  |               |                   |                         |  |

3,965,Y04

१६२,६१०

{,{?•,}b0

**१,530,149** 

999,909

**₹,८०४,६३**६

枫 000

भ्यः,१५१<sub>रे</sub>०४६

138,000

\$30,500

°65,090

\$\$,000

9,584,000

\$9,650,**2**00

**??4,**4c4

\$ 0 ¥ 5 € € 0

1,179,170

२,३४८,६१८

₹७७,१७६

1,695,087

दर्भ ५०% हेन्द्र



केंद्रीय सम्मोत नेवान्यके सार प्रीमी-विज्ञानके कारूबा रेक-पद-विमाणक, काम भी सीखते ।हैं।



चीनके पोर्टी इस्तिसम् एक गुरू स्वतं हर रहे हैं।



नोनो सेन्द्र केंग्सी टोनिनेटि प्रतेस्का बध्यम का रहे हैं।



संबताची तीवरी सर्व्यंत्रे बहुदं 📰 अधनी 'चीइवे' ।

1977 में अन्यस्ता प्रकार ४८/५४३/५० वी वंतर सुमीको उपयक्त वन कर उन पेहरारमें ४%०६३/५० दिनुस्की रुदि करनेका है। ना वर्ष प्रति प्रदेश (६ में) पेश्वास क्योमें वर्तम्य साम क्योगी अन्तर्का रहा। इकर देशारमें आप क्योगी आन्तरका रहा। इकर देशायर होत्यस क्योगी अन्तरका रहा। इकर देशायर होता क्योगी आन्तरका रहा। इकर देशायर होता क्योगी अन्तरका रहा। इकर वंत्यस क्योगी अन्तरका स्वीक्ष वर्त्यस क्योगी अन्तरका वर्ष्य १९,५०४ पिष्टक कराव वर्ष्य १९,५०४ पिष्टक कराव वर्ष्य होता किया। भीतरी चीनते ५५ अन्तर्वामी वेद्यास क्योगी अन्तरका क्यांत क्योगी इक्योगी ५८०००,०००,००० पिष्टक कराव वर्ष्य होता है। व्यापस क्यांत्र के स्वीक्ष स्वाप्त क्यांत्र क्यांत्र के व्यापस क्यांत्र के स्वाप्त क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र के स्वाप्त क्यांत्र क्यांत्र के स्वाप्त क्यांत्र क्यांत्

### खेतिहर-किसानोंकी सहायता

प्तरायों केंद्र बाकू प्यरूकने वाधरण स्थितिक वेशिवार विधानीको जीन स्वीरेटने लिए काँ देनेको को व्यवस्था कर स्वी है। वहत स्वी हुई जमीनको सुननेन लिए भी नह कही लिया वा बकता है। वह काँ 'अभीनके बीधा' के करों भी दिया व्याद्य है। इस वर्ष नैकले ५०,०००,००० से १०,०००,००० कारण इसके 'अमीनक बीधा' करने से गीरवा को है। इसके हमा राव्याद का पंत्रावस्थित आमिन अधिक स्वीवस्थ के विद्यान स्वीवस्थ के प्राप्त कर प्रस्त कर स्वाप्त करा स्वाप्त करा स्वाप्त करा करा स्वाप्त स्वाप्त करा स्वाप्त स्वाप्त करा स्वाप्त करा स्वाप्त स्वाप

इत प्रकार चोनको मूचिन्यमन्त्रका हात कर्च कुळ कोचोंने बरावर-बरावर चाँट रेत हैं। ठा॰ कुल्वात-केवक इत कम्बन्य में तीन आहेश्च हैं—(१) चो कोन इसीन योगे हैं, ठर्मों हरे बरावर-कारत बांट दिवा खाद । (३) खेतीके वस्त्रों, इसीनको मीमक क्लाक बराविक सावतां, क्लाक्टिकारक, वैद्याद बह्नते तथ पतायताकी कुलिय काविको प्रसुद्ध करना । (३) बंबर मूचिको क्लाक्ट करना अन्य प्रकार करना । वहीं मूचिक राष्ट्रीकहरूको व्यक्ति हैं। वरबार्ट्स प्रमाण अर्थमीति—कात वर बेतिहर किवानीको हो बार्यकां राहमका—वृत्री कावहंको ग्राह करनेना क्लाव हैं।

--चू फू-सुंग.

# (५) चीनका युद्रकालीन वैदेशिक व्यापार

वेनेतिक स्थारा चीत्रके अंकोशिक एव व्यक्तवारिक वीकास एक स्मृत्त व्यक्त रहा है। सीत्रा बीर प्रक्रियो प्रश्चिकांचे चीत्र पूर्विक बीर चारिक व्यक्ति वार्ती मनता है। पा प्रक्रियो प्रश्चिक क्षत्रका देशींके क्षत्रक प्रवक्ति देशींके क्षेत्रक वह मी व्योप-पर्गित कार्त्त शिवा हुमा है। कार क्ष्म्य सीत्रक प्रविक्रम हो मिन्ने परता रह है। बात्रम त्रमा वार्त्त क्ष्म्य वार्तिक क्षत्रका हो मिन्ने परता रह है। बात्रम त्रमा क्ष्मा क्ष्मा (गर वार्त्तक क्षत्रका हो विभे उनके वेरिक्रिक व्यक्तवो मार्त्त क्षात्र क्ष्मा त्रीव क्षत्रका का हो विभे उनके वेरिक्रिक व्यक्तवो मार्त्त क्षात्र क्षात्रक क्षत्रम बना रहा। किन्तु विभक्त १९५१ में प्रधान-बहुत्यकारी क्षित्री कार्त्त बीर क्षित्रकर वर्ग, मार्चाक क्षित्रक १९५१ में प्रधान-बहुत्यकारी क्षित्री कार्त्त बीर क्षत्रकर वर्ग, मार्चाक क्षित्रकर १९५१ में प्रधान-बहुत्यकार क्ष्मा हो बोर्क्त क्षत्र तो कार्क क्षर्ती विभव रामे तीर रक्षिम-वीक्षमें वाक्षत्र होटर को वा प्रभा क्षत्र मार्च क्षत्र विकेष्ट भागामा क्षावन्य रहा गया है। इन्हों दो क्षर्योक्ष वा क्षत्रक वाद क्षत्र तीर रक्षित प्रकार रहा गया है। इन्हों दो क्षर्योक्ष वा क्षत्रक वाद क्षत्रकरित क्षत्र नाव महिन्न पार्विक व्यक्तिक क्षत्रको वा क्षत्रक वाद

## वैदेशिक ज्यापार-स्मीशन

सबरेन १९३० में स्ट्रीय सरकारों एक व्यावस्थितनार्वकनजीवन वताय या, जिसे माने १९४० में वैदेशिक व्यासर-व्योग्यक्य बता दे दिया गया। चीनके व्यास-विजोक्ती सारी देसनेरेस नहीं अधीदन वस्ता है। साथ ही दृशक क्रम श्रमीन-मार्तिकोचे व्यक्ति क्षाव्य केव. मारामारमी ड्रिंग्स ब्यन्त, निर्वालय गीर्जिमी बेह्यार बहुत्व और करने होनेनाने बुक्तानमी श्री करना व्यक्ति भी है। रार्गे-ज्यों चीर्कों बुद्ध सम्ब बीग व्यक्ति होने क्या, बुद्ध और वर्षावेक चीर्कामी संस्वस्थ्याको चीर्कों और करती स्वरात बहुने स्था। इसकी श्री वर्षाके हिए हैं। रिकृत क्षाप्त चीर्का करने स्थान करने हिए बीग उसके एएकों चीर्कों देन होनेक्यों भीर्के—स्थानिक क्षाप्त होता करने व्यक्ति प्राप्त करने हिए बीग वर्षा होता । यह स्थान भी क्योगानके ही हालुई किया गया बीग करने हिंदीस विविध्य और स्थानकों कित्यस्थ्या भी जरिवाल स्था।

क्यांतालके क्लोन वह जारणारिक तंत्र हैं यो क्रांताची किंवर वीर्वासी एवल क्षमें और क्षमें बाह विश्वासीनों नमस्या करते हैं। यहन वंत्र है पूर्वस्था ट्रेडिम-समिरियाक वो सामीनकों किंद्र गए क्षमें हुए का प्रधा कर्युंक एसकी बहरानि रेक नित्तालकों का प्रधा है। इसका प्रधा कर्युंक एसकी बहरानि रेक नित्तालकों करी । जारका कुंकर करता क्षरीयक क्षरेश एतालक व्यवस्था एक हार्रों सेच पून्ता है। इसका क्ष्या क्षरीयक क्षरेश एताल व्यवस्था एक हार्रों सेच पून्ता है किंद बरोरियाकों है। इस क्षर क्ष्या एताल व्यवस्था एक हार्रों सेच पून्ता है किंद बरोरियाकों है। इस क्षर क्ष्या एता, क्षार्म वीर स्थापके पात्र व्यवसी शी विश्वीय करता है। २६ करती, १९५० में पहले कुंकर के प्रधा करती करती क्षरीय करता है। १५ करती १९५० में पहले नेत्रका टी-मारियरपार्म लाक्य हुई, यो बीजा पेच होनकार्य वास्य कारेंद्रे मिरित मांग स्तामें नेत्रती है। जितांकरी व्यवस्था करतेंद्रे मिर्ग यो वास्ताना-

#### चार वर्षेके कार्यका सिंहावलोकन

मोट मीरार हर नार वर्षीय ज्योधारने वो बाई दिया है, उसे दिया वेहिंदाों वर्षटा वर करता है—(क) पूर्मिन पदार्थीका एक्टोकरण और निर्मात । (ख) फिन-गरों वार्थ मिने व्यक्ति एक्टोकरण केंद्र कर करने सामाजीक करता। ( प ) युद्ध और अन्य स्वासिक क्रिय कांश्वरक चीजों क्योंद्रकर एक्ट्य करना । ( प )
 प्रवासकार शिक्तमा । ( क ) क्रांस-मध्या और दिश्य-मुक्कि कर-मामीकी कांग्य ।
 ( प ) चीजों सामके क्रियांच्ये आयंग्रके विदेशी विभिन्नस्वा क्रियंत्रमा । ( क )
 क्रियंत्रक तामक मध्य क्रांयांक्य क्रांयांक्य कांग्येत्र व्याप्त सामकी चेंद्य व्याप्त ।

नियोत्तंक निए कारोवान्त्रं पूर्वित्व पदार्थीका एक्टोकाण १९६८ हे छुट किया। प्रणात-महस्ताराने छिडे छुद्रके स्वरण चीतके निर्धार्थीयो क्यो हो गई, विदक्ष परिणा-सङ्क्ष करोशको कारा छेने छा। संक्षित्रं बीर शीमित कर किया। इस पुर सार्थि करोशको को सक्त करीया सरका शिक्षण वह प्रकार है ---

| दाद बनाम नेप्यातानेन जो चील क्षेतानी कड़ना प्रचटन देश अवदे हैं :- |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| पदार्थ                                                            | मूच्य ( बालसीं )                     |  |
| बतस्पति तेळ                                                       | <i>४२६,५१५,३८</i> ९,६८               |  |
| ব্যস্                                                             | १२९,९८२,५३७.८१                       |  |
| म्अरके बाल                                                        | ६६,००४,४३३,०६                        |  |
| कवा रेशम                                                          | ५४,९०४,८८९,५०                        |  |
| सन                                                                | 3 <i>4</i> 9448448                   |  |
| सार्वे भौर छर                                                     | १८,१२५,९५६.७३                        |  |
|                                                                   | 9,६८9,०८९,८९                         |  |
| शिन्व                                                             | P.F. 07 P. 583,5                     |  |
| इस बार वर्षीमें कमीशनने जिन पदारं                                 | विश्व निर्गात किया है, उसका स्वीस इस |  |
| प्रकार है :—                                                      |                                      |  |

| पदार्थ         | मूह्य ( डालस्में )         |
|----------------|----------------------------|
| वनस्पति तेल    | <b>£</b> %05% <b>₹</b> \$9 |
| चाय            | <b>२०,</b> १२३,९३ <b>१</b> |
| मूलरके वाल     | 9,455,054                  |
| <del>জন্</del> | 99,443,770                 |
| रेशम           | ६६३,२८३                    |
|                | રૂપપ્ર <b>ે</b> પપ્રકૃ     |

### र्चान और स्वाजीवता-मंत्रामके पाँच वर्ष

悲

प्र वीर महीं १९६१-१९०७ शेकिश कर १९००-१९१ श्वस्त्री गीतं १९०४-१९१ कम १९६१ मार्ग प्रस्त प्रति के कोई स्तार्थ प्रवेश करें

सह, विदेन कारीच सांकि कि कांके एसामें पूर्विय स्वर्थ देवेची वो प्रमाण कारीनीहे त्याँ देतो होत्ते की गई है जीवाओं ताब सम्माप पात दिया। इन सांकि व्यापिकों कांके एसार्थ २०११-११-११ व्यापक स्वर्थ की यून पूर्वित कारास प्रमाण के ता पाती २०१०, १८९५० स्वापक स्वर्थ की यून पूर्वित

कार्य तथा विक्रेक्स जर्दरण शीकार तुम्मते का मेत्र कर। पत्तरे मार्ग मार्

मात्र दिया। जुलाई १९३९ ने वस्तरण १९४१ कर देश शिर्की १०४८ १९ ६० इन्हरूत पोत्री परित्र प्रतः किसो है कैसीला बीत केटीला कुल थी। मात्रा निगानित कुलावाने जिल्लाकार्य प्रकारणों भी। यो उन्होंकले बांधा पहल दिश है। चीत्रके जन्मसाही भी। बार्मी जिल्लेके जिल्लामुक्ती करन्माहोत्र वामान्त्र हार्थीय के बार्ना करने बार्मी स्वारी ग्रांतिक जानास्त्रके

बर्गाः प्रवर शिश है। वीक्ते करताओं भी सामें तिर्वेक किय-पूर्णेक करम्माहीत वामकं हानेने के बर्गने काले बारो मामके नीरने सामाइकी केला हो ही वामकों ना बार है—एक उत्तर-विकाने त्याव बीन पहला हीवान बूर्ते सामाद होना वामका होना हो हो बीक्त विकास होते उत्तर होते हैं। इन कालिन साम मीमने बानेने कालिल कर्मा उत्तरके हाने और स्व सहस्मित्र काले तह है—की पेक मीटन व्यक्तिता, वहं, व्यक्तियों और समझ । इन साम कालीनके वाम कालीन मान कीलिकी हान- मानेन बीनोंकी प्रांच्यां ही कियां काल बीच है काले वामकों है। संभं किये हार-१ वर्ड किए हैं जाने पुस्तिन किए को एक सामा खुन अधिव तावसी बारस्तात्र है। उसन तो कांत्रकारों एसे हिए वर्गाव करायार के किए अपनी वावसा एक विक्रित ताव मामानी (वितादों किए) देनेता निका बात दिया है। पर हुएए। कोर अधिव उत्तासकों वावस बह मह सामी व्यास्त हैं हिं सुरित परितेष के व्यास कोर अधिव उत्तासकों वावस बह मह सामी व्यास हैं हिंसार परितेष किए उसने वर्ग नोज्याने केवा मी हैं। उत्पादकारों वर्गाव के एमें 'सा तथा बैसानिक उपनी हों मामानी केवा मी हैं। उत्पादकारों वर्गाव हैं स्वास सामीन किए प्रोध करने नोज्याने केवा मी वर्गावण हैं कोर हैं। इसने स्वास सामीन किए प्रोध करने करने मी वर्गावण मी हैं। इसने करने हमा हमा केवा हमा करने हमा का का का स्वास करने हमा

## युद्ध-जनित स्थितिका असाव

ण्यास-महामानमा वृद्ध आहम्म होनेने १५ आंकले (१) निशंदले सम्पंती सर्गादले महादल प्रकार होने हो। अन्य प्रकार प्रकार

कूर किनके वससे बीवने सारी तीन कार्तिक समें २१०,००,००० । वार-रीकार बार कार्तिक रूपों १२०,०००,००० और किरोमों दो कार्तिक रूपों १२,०००,००० सारीक्ष सकर किए हैं। इस समेंक एसार्व वीकने प्राचित्व राहीरी मूनिय चीर मानेक एक्षा देवेके क्षामीर्थ किए हैं। इस कार्तिक सुर का भाग चीनको १९४४ इस कुम देवा हैं। इसके किए सक्ते क्याने पार्च वीकीकी

- रिक्रात कानेकी निम भोजपाएँ करते हैं:-(१) जमार्की तेल--व्ह १०% क्रियोर्स कानेको हंगके चेत्रीते तील होता है।
  अभी प्रोच्चर १०००,००० चेत्र कामार को है बीर की एक १०५१,०००
  पेत्रीत पुलर्जीति किस वाता है। क्योंतको सुख्ये ४४ जीवात हरिद कानेका
  क्रिया हिसा है। क्यांते केट कामार की भीज गया है।
- (२) वेहोंको सम—इव समय शोसमें देशो और विदेशी १५,०००,००० वेहें हैं, विश्वी सम्बास ८० प्रविश्वन कृद्धि को कार्त हैं।
- (३) रेमस—५ गर प्रगामि इरे वैकर इन्मेश स्वत हुए किया व्यवणा । ५१ निरंक्षण-मेन्द्र गोठे व्यवि । रेप्रमाने क्षेत्रीके व्यवेक निष्कु वाह्यह व्यविक वैदा हैं, उसके निष्मु सा देश काला व्यविन । इस तहत रेसामानी वैस्तर ५६ से १०० प्रतिसार स्वाचित्री जानावा की स्वत्यों ।
- (१) कर—सः काल ५,८०५,००० पेटी पार पीरसं पेता होता है। इसके पंत्रवानां ४५,००० पेटीकी तुन्ने सबसे किंद्र को पुन्तर-नेट मोने व्यति। याप पेद कोनेवानीने हर तक्करते पहलता पहुँचानके किए प्रान्तों और क्रिकेंस सामान्य पर विशिक्ष-नेट सीने करिता।

विकास वाहस्ता एवं पिराज्य-पर स्थाने स्थान । इस वीमान्यांनेसे सर्गीम्बार छलेंके किए वरकारने स्थाने सामक्षेत्र स्थान-करण बच्छ सर्वेच्या निवाद हैं। ज्यार-मार्श्यायक्ता युद्ध किनोके तर त ने ते तर व निवाद सिवाद निवाद हैं। ज्यार-मार्श्यायक्ता युद्ध किनोके कार्योक्तकों स्थान ही स्थान निवाद मिराजिंगों ने यां कार सामना स्थित है रहते हैं। यूक्ते बहुत केनी कार्योक्त मीनीयर भी पार्किक्श थीं, के का भीरेसी द्वार्टी यां क्ष्मारी यां तो हैं। साम १९४२ में कर रहत-करात्री क्षमा मीनिवाद हैंसे, ही सरकार्य मोर्गक्य हैंसे, ने प्याची नहीं, स्वस्ति हैत कि कि क्यानी है। इसे न व वहरे इन कते हैं। इसे उक्त सुकतं क्योंके स्तिर की स्पत्नेक्ष्य गत्न क्योंके इत और सिक्तंत्र कि अस्तव क्यानानी पार्टिशों में क्यों के हैं। वहर उनेवहरें नीतींक निर्मत इत व कर है जाने प्रकार देखीं का वार्टिश प्रारम्य वी हैं। वक्तंत्र का बातारी हैनों वस वह अन्वकार के की मेरीकारीस होने की है जी कि वही की ब्याहर्स केंग्रम वहने वी

पहली पैतान भी कर वह दी पहें हैं। यहने क्योंना कियों नाम नाहरं मेनते के किंत कोता था हम कर नामें दुर्मानूर्य था हो करोते हैं। वहँ गति क्या पर किंतों का कार्निता किंद नाहरे की प्रमान नामों कारोंन पर मेता है। यह केता, नाई, नामने कार कहित था कार हो गया है। का नाम, राज्य और वार्च राज्ये हात पूर्णन पाए क्या रेप्स, वार्च प्रमान की भीत कुछा।) यह जिन्दाकुंकी नाम कार्य है। क्योंक्स प्रमान कोहर कर पीर्वास समानों कोंका करने जिसको कार करना है वार्चन है।

का ११ वर्ष १९४२ को पहँग स्थापने पीनके मायाद लिगीत के सम्प्राम १९ वर्ष मिला नगर हैं जिलों से इसका नावार हा उपना है—जीतिक प्रेमीतिक पिरीट मार्य हैं जिलों से इसका नावार हा उपना है—जीतिक पिरीट मार्य हैं जो की निकारी नाव उस करेंगे होता । यो की नावार प्रवेश पर होता है जो हैं कि मार्य हैं जा उस की होता । यो की नावार प्रवेश पर होता है उनके मिली के बाद वी कहा है है। युव सम्प्राम प्रधान मार्य कर को निकार हैं। युव सम्प्राम प्रधान मार्य करेंगे होता । स्थार उनके स्थार का प्रकार होता है जो होता । स्थार उनके स्थार का प्रवेश के मार्य हैं की स्थार है की स्थार है की स्थार है की स्थार है है की स्थार है की

—स्यनवे चंप

# **१. युद्ध-कार्लान व्यवस्था**

## (१) गातायातके साधन

मितव्यर १९३१ में बारान हार मंत्रस्थित साधान होते ही संदर एनेरें बढ़के बारव संदर्भ को । चीनको ग्याँच सरकरने क्षाके कि देंगारी सरवेश नियम विशा और सभी क्षेत्रोंने ब्रिजिनेटो एए बाजेकी जोर प्यान दिया ( यादासार्वेच क्षेत्रमें चीम ,अभी वर्धा विकस हात था. यहर सको वस दिशायें अपने समस्य स ब्यानेस का श्राप्त विज्ञा। या शामें बाबी साथ करता। चीर चूँकि ऐसे क्योंके किए यहाँ। देखोंके अलेको राज्याना ही निर्धर करता है, यापाने रहे इस रीवारोज किया सक्तर देना उदिश्त वर्ग समन्त । अपने मीख्यो केन्द्रोसी वर्ड मा चैक्र के और १९३० में समय बहसला भी का दिला। बाह ही सकरें तिर्वतरीय संपर्ध और केन्फ्रसर व्यापो कन्त्रा हो बाबेसे चीलक वासी सरारसे सम्बन्ध-क्रिकेट हो गया और उसे वर शस्तोंकी खोज करनी नहीं । किन्ह युद्धेन रात्म १६ तो र्वावांस्य कन बद नया. उसरे सम्बद्ध की सारे और अधिक साराजे पितने प्रतिका हो गए. धतान का दिवालें निवेध क्या नहीं हो गया। पर गर और उससे पैदा रहे स्वाब्धेंसे सरका एवटम विस्ताबित और निगत सर्टी हुट भीर यो भी स्वय शाक्ष-स्तिवार्ण यो प्रोड नहीं, उन्होंने दर्भ शहर **इ**र दिना । यत्तरि इर पाँच वर्णेचे चीलके यात्रवास्तर श्रीवेड स्वाद यह-प्रश्नीका ही रहा, पर अन्य विद्यानोंचें मां सक्षी अपनि हुई । रेस. तार, देशीकोब, राय.

सरहें, को और डॉफिस का वादिकों IIII पान की स्वास्तिक एक स्थानी सुतरे स्थानत के बाद बाते आहेंके प्रविधी भी अपी नवीत हुँह है। पर मुस्के सार्च उन्न दिशाने चानते जो इस्त विधान सम्बन्धित का हुआ और दिन पत्ता गा। हा अबार त्यांक सावाबाको सार्चाकि निर्माण, वाद और दुन-निर्माणक पर चक विभाव पत्ता है। यहाँ इस चौकके शावाबाको अनुस्त सन्देशिकों इस पीर कांकी अवशिक्ष प्रदेशिकों क्लोज करने ।

#### रेख

चीनमें रेतील प्रस्था कारान का बां रही हुआ। मेर्चुनावार वापास्त्र कारान (क्षितमा, १९३१) होनेले कात तक वहां कुत १९,००० किमोर्नेटर कार्य कि वी, जो अधिकार द्वारों पोत जीर तक वहां कुत १९,००० किमोर्नेटर कार्य के बां रूपने क्षेत्र के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रमुक्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने के प्रस्त कार्य के बां रूपने कार्य कार्य कार्य के बां रूपने कार्य कार

कुर-संतर्भे वर्गा वहं रेक्सर बेटम-इक्की-रेटर, वी श्रांत 1524 में हो हुंदे सक्ते अधिक महत्त्वमें हैं। बन्दे हार संस्थात और कैंटरके कन्द्रसार्ह्सों अस्तेक्सर महा—िक्का वर बुद-सामां)—वीमके नीमारी मार्गोमें पहुँच्ये तथा। बाहरों प्राथ सम्मन केटन-साहदन-देनेंगों बीक दिख साह, विको सक्ते क्षण हो सहस्त्र पुरित्तेक्सर नाम नी आवन्तीत केटरिंग वीर कारी चीममें मेज आने साम। व संदर्भ रेपो मां १०४ विजेनीटर शहान साबीगीची सिमान एक के सम्मा मान। बाहरों देता का कि तु-सावन्सर वार्मानीय अधिकार केरीले क्षित्रमन्त्री सुर्तिश्री रहेता. म्यामा रेनेझ भेभ क्रिजीटास विद्या थी पूर्व विकास सक. दिनरे हमाचैन रिकीयोच तर समावाद जारे हो सका। इस रेजिंड स्थासी बाट कों दुर-सार्ट्येस स्वावदार्थ ने सुमूच स्थापन किसे हो, जैसन उनने वर्ष कोंग्रंड सार्ट्येस क्रिजीयोचे स्वावदानी। सुद्धे तक्षेत्र से क्लियम होंग्रेस रिजीयो वेडियास क्लियोचेनों हम ही मील होने करा। सोनी क्लिया नक उप

विकास को प्रतिभित्त है। सीम देने गए। सुरीने करिया नांत पर फिलोन्टेंट कमी नेव कबाद एक्टोन्सर्वेन एक इसे प्रतिभित्त नित्त पर गए, जिन्ने वीपालस्वान वार्ष्य पुरस्ति हों के प्रतिभाग पाडि विकास नांत्र नांत्र कि कुछ और सार-पादी जुंचती हों और वे तीन पात कर स्वरूप कमी है। एक किले पार्ची कार्योक्त नेत की पिल्डीन मुक्तीन को तेविहें कि हम को ती पर किले मार्ची कार्योक्त नेत की पिल्डीन मुक्तीन को तेविहें कि हम की ती पर कालिन मेंटी परिवाद (की आपी कार्यों का प्रार्थण) में पिला करनेकी है। सम्बाद १९७० में मंत्रका करने हार्च की ती की सार्वी मोर्की के प्रतिभाग किले की स्वर्ण कार्यों कर करनेकी की मीर परिवाद के साथ कार्या कार्यों कर करने हमें ती हम्मी मीर्की कर हमें

बर्ध नहें रेते हो जा जा द्वा मामार्थ बार्ध नहें हैं कि पाठ बार्थ्य किए किए की ह माते ! इपार-मांगार्थ देनांक इंगानिय नहींना नहांब ११० सितो-बंदमा किया ११० किटी (अस्ताय १११) जी सिनावर १११८ में ही स्वाय पर दिया गा ! स्कुत-मी देते पुत्रकी बरसाई हुई सीम्पिकिस डोक्टा सामे हुई ही गार्थ महें भी मात्रुंक हान्यों पर प्रमेक रात्ते बीज में ना भी कर ही पहें — नोड़ बार्गिय-नेक्स्पान, मार्थिय-सांगार्थ, प्रस्तावन सिंबर वीच सहीचर क्या देवा पुत्र मुख्य-सीम्पान, स्वाय-सांगार्थ, प्रस्तावन सिंबर वीच सहीचर क्या देवा पुत्र मुख्य-सीम्पान, सेवा-मुख्य तथा सुक्तम्यकी नेस्ट

भेल-वंचलने यादी महादता सिद्धी ।

प्रश्निक प्रश्निक हो हुए जुर्कीहमानी सम्बन्ध के बहुने ही रेजेंस प्रयक्त सर्व नार नेंग्य पूर्वि सैनिक राज सुर-कारते सूर्वका हो तथा। इस सर्वेत केन्द्रेरियाच्ये संकरियावय साथ विशा स्वस्ताओं सर्विक स्वतीय सिक्त, उपात

बीको को है। इसे पीप इन्जोर्ग जैदा जा महता है। पहला कोरिएसओ-सम्पन्ने टेक्ट नार्वकाके पहर तक दर कि तहती जीन कुटकी कार्योगे पिर गमा था। शीलप्यकेटल, गीलप्यकेटलमा और तिल्लीपक्ती रेने तथा उनके जब द्वीत हो नेतृतिक वाहेल्यन हेलेल भी द्वात कार प्राः। इव बल्ली नेतेंडेले न केल उत्तरें केलिक कोर सुर-कारणे ही पहुँचकी पड़ी, जीन कारी अन्यानिहीं हो में निल्ला कोर पहिनाई अपनिति ने जल पड़ा। १३ जनकारी उन्यहींने दुर कि जीनेंड बाद ती रेलेंस बजु हो चीन द्वात पड़ने दुर कि अपनित है जीनेंड इक पड़ने उन्या। इक आदम्बा की अपनित है जीनेंड कारी है जिल्ला पड़िन है जीनेंड इन पड़ने उनका पड़के अपनित है जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित है जीनेंड उनका पड़के अपनित है जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित पड़के हैं जीनेंड अपनित है जीनेंड जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित है जीनेंड जीनेंड अपनित है जीनेंड जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित है जीनेंड जीनेंड जीनेंड अपनित है जीनेंड अपनित है जीनेंड जीनेंड अपनित है जीनेंड जीन

तीरात बात है वार्रेस काली करनेते नेवार वातु हात्य होरोक्ने घेरे वाल स्टब्स, क्या कि हुद विशेषका कार विधान है स्थान क्या कि हुद विशेषका कार विधान है स्थान है स्था स्थान है स्

स्तर्भक्ष काम भी करता बाब था। अनु चानता था कि केटन और हांग्यर्थिका मान भीनमें पहुंचनेने उसके बीची मुक्कलेको किरना वह मिलेगा, ध्वाः उसके बागे और नोरोने साम्बर इस रेड-मार्थ्यर इसके किए। पर इन एकके बागबूद गर्द रेड-सार्य कर नहीं हुआ और उसकेयाँ भी वाम-बागको ही हुई। इस बाठमें ( जुक्करेंगे दिख्या १९३८) रेकंबि २,६४७,५८३ बादमियों और ४८६,१६३ इन मानको कार विद्या।

चीश कर डॅटन और हंग्लेश छन्नक बिंक्सर होनेते छेकर बार्गव्यांड पतत रुक्त है, वितर्मे कि बुद्ध हुरेहर्ड परिवार, हुग्गान्ड उत्तर, बेंटनडे उत्तर-परिवार और स्वांगती प्रान्तक हांक्समें ग्रेंडा । चंडन-क्यो-रेजेबे होनों छोर शाक्ते हार्थोंने चके आनेक काण हक्त धारानात-केटर परिवार्म हेंग्लाम कावा गया । नातनंत्रके पत्त तक सुक्त रेज-बांग्ला धार्न चींक्सांग-व्यांगादी रेलेको ही करवा पत्ता । व्यंत्रके होगों कर विद्यांग कावा ग्राह्म । हिंग्यांग-क्योंक्स-रेरेके प्ता होते ही चेंडन-हक्तों रेलेका श्राण स्वांग व्यं गर्भार हिंग्स-हा।। इस क्रकों (क्रमतीन हिंग्स-वर १९३९) रेजेनि र,८२३८७९ वाद्मियों और ३५९८९३ टंस ग्राठकों स्वांत किता।

पांचां काठ जनविने रिहाम्बर १९४० का है जियमें अवास्त्रमाँ एवं नफ्ड प्रतिरोध्ये प्रमुख्ये जाने स्वानंत गीक दिवा गया। इस काठमें रेकोंको इस स्तान की वीं गान अपने कार्मम वास्त्रम प्रतिरोधि प्रमुख्ये जाने स्वानंत एवं हायार आदि कार्मम वास्त्रम तमान प्रतिराधि सामान कार्मम स्वानंताओं, सामानको कर्नी एवं विस्तर्ता राजु-वास्त्रमाणि पेदा हुई कार्रियाइनोंक सामान रेटनियमानं अपनी तराराता एवं कर्निय-माराणवानी ही किया। इस हार्ममें टिलांको १९४२,२९६ वाहमीमों (जिनमें से २,६९५,७९५ रेस नीत्रमाणके व्यक्ति कें) तथा १,६९७,५७० रहन वास्त्रमाणी (जिनमें से २,६९५,७९५ रोता-नियायके व्यक्ति

हरने वारने का तक करें रेजें वर्ड को हैं बीर कई प्राप्ती सम्राह कांवों वर्ड हैं। इस दीरामों रेजेंसे कोन्न सम्रात्त ती किए गए हैं। इस स्वरूपें उन्हारें करें गए क्षेत्रीमें फेमों है। बस सिराम्य तक रेजेंकों ९,४,९९,९६२ वाहमियों तथा १,९९५०१० टम साम्बे बहुत करना पड़ा। इस पीन क्योंसे चीनके उत्तर, हरूक भीर समुहन्तरीम भाभोंकी रेलॉक्स ब्लिक्कान नाम वा तो नाम हो पन्ना या राजुके इत्यमें कहा कथा। पर रेड और सेलिककियानने वह वर्ष प्राह्म और तरपरतरे स्थान किया और रहा हालिकी पूर्ति कर रेड-मार्च बनाकर तथा खरा-विश्वत सार्गीकी मरम्मत करके की।

# सड़कें, पशु और मजदूर

सारल चीकने लाजों नहीं वन पाई बाँ कि यह बुद वास्त्रमा हो गया । इसके बाद फाँ-ज्यां चीकही रेखे वानुके हावामि पाठती गाँ, सरकार सडकांका महत्त एवं वास्त्रमाता महत्तमा वाले कार्या । इस सावद उठावे सुख्य रूपत-माराविको हाम दीव किसारीति बांट सकते हैं—उदार-पिद्याम, याचा वार्षा दिख्य-पिट्यम । उत्तर-परिकारण माण वांकोसे होण्यल, वांची बीर काल्य, प्रत्योपि होता हुआ सिक्यांपाने जा मिलता है। यहिल-परिकारक होण्यल्यो सेच्याल, युवाल, बार्ग, व्यवंत्रपी और क्यांग्येन होता हुआ परिकारक वाहता है। संप्याल इस दोगोंको जोड़ता हुआ केच्यांग्येन होता हुआ परिकारक वाहता है। संपत्रमा इस दोगोंको जोड़ता हुआ केच्यांग्येन होती बीर सारण्य, तक महता है। पुरांगी सरकांको सरस्मत और बहुको वार्मीय पारंग्य आरी है। आव तक ५०,००० क्रिकोमो उसकी सहके और बहुको और सारी हीं।

चूँकि गीनमें न तो सोटों आदि कार्ता हैं और न पेट्रोव्यिपके चोते ही हैं । सक्कि नातमातमें बसी और विद्वारोंक्ष होना स्वाचारिक हैं। इसी कमोको पूरा करनेके किए सम्बादी आदिमारों और वह बसकरों हारा क्रक सानके सतायातका नित्तम किमा हैं। कस्ताति तेक इसी अब्बर एक्जबर वहन्तिहाँ पहुँचमा बाता प्या हैं। वैस्त्रमको केम बनाका क्रकः सभी आन्तिमें इस सातायातको लाइने विवादी हुँ हैं। इसके द्वारा २५,८०० किनोमीटाके कारकों २१५,८०० ट माल

### नदियों द्वारा यातायात

निर्देशों द्वार गताबात सकते सद्धा है और सुद्ध-सरकंत उपयुक्त भी। गौर प्रान्तिमं होक्ट सहनेपाली संगती नहीं इस दक्षित्रों क्लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है। सन रेजोंटो प्रौद्यो-भावाबात्त्वों हो दम सारकेती पुश्चेत नहीं मिकी, तो स्टीमारों औ। छंटी-केटी कोर्ने बदी-पाने बहुतना बुद्ध-साम्री में क्वांत-पर्न्योत सामान पहर किया। बनकेंग मोर मुंक्रिके बांच दो यह महत्वका भारती नरम सीमार पहुँच गया। बुत्तद्वेद कोर्ग्योतिकिय कीर्यन्ते वह घर्च बड़ी दारस्त्व एवं साम्राची साम किया। आस्पारियों तथा स्वकं साम्राची स्वकं मदी-पार्ग हास होकीर्ये, एक्ट्र किया यहा चीर कित कमः बोगवा, ह्वांय और मुंक्यिये। १९३८ में हस गरी

गरियोंनें चळवाणे सभी समिति किए सहसरी विकासित मारहरू काली जाहरूक है। उनका बातवात-कर्ष केवत कारों तक हो सीमित मारहरू पासी एक फैसा हुना है। किछने कारोंसे और न्दरेकी भागने प्रिन्दुक्त चारे-वालेक किए बात राम्हर्स कोई काई माँह हैं। बारोंने पीछ बांचनेक किए कोई उन्हर्शनी काईश्रासकर रैकिए काई गएँ हैं जो मान्यों मार्ग करित हो। इन्हें पहास्त्रकांकी सम्मावतीन भी सान्यार्थ कहा पूर्व सहनोग्न किया। सिंग्स्टेंस स्टीन-विमान-क्रम्मीन खंबी और ह्वांचनी अर्ज्यार्थ होंड कार्य व्हिस्त वार्टी हैं।

### हवाई-मार्ग

कल्यांकी माहि इवर्ड-मानी भी नीकर नातामानों बहुत सक्षमताने हैं।
पुरक्षे कूं वर मार्ग १९.५९६ किमारीटरके प्रश्नकों फैन था, विवारों बाइस नेवालत
एरीएरक-कारियम और वृर्डिश्य एंगीएरक-कार्नियमके यह माक और सही
क्रोने को में । विद्यस्य १९६६ में सृत्रेगीय महानुद्ध इंड्रन्टेस इड्डिए कार्नियमके
कार्य में हैं किस मार्ग भीर मा भीरियों तथा भारतिकार्यों अध्यानि हो गई।
दिन्मस्य १९६६ में विद्योगीविद्य इत्तिहम्मारे स्वापित किला। पीलके सावायाके
कार्या में भीरियों की इत्तिहम्मारे स्वापित किला। पीलके सावायाके
कार्या भीरी कर प्राप्ति हिन्दी-नीक्के हतीई: इंड्रक्स, महिन्दी सीर्यामारे
के एक एक एक क्ष्मीकों हिन्दी-नीक्के हतीई: इंड्रक्स, महिन्दी सीर्यामारे
के एक एक एक क्ष्मीकों सीर्यामके



चीनकी बुद्ध-सामग्रीकी उत्पादन-प्रदिम योग पेतेनाकी नैन्याककी एक रही भट्टी (स्वास्ट-स्टलेम )।



स्तान्त्र चीनारी एक कृती काऐडी एक सिंह ।



चीनकी महिला कतिनोकी एक सहयोग-रामिति।



बदंब अरणानी कावरोंके किए सम सफ कर रहे हैं।

णिया ज संक्षेत्र तो बुद-कार्को चीची हमाई-पार्वको कार्याहँ में ५० प्रविद्यतकी वृद्धि इरे हैं।

सर हा हिमानें बोनके हार्यं अवलंकि वाणि वो विकारण जिलिक हुएँ हैं उन्हें भी स्वयन नवा-करणा नवीं विवा का प्रता । जिलने सने देवने संबोध मारीले अक्क-अन्य पाता या, उनके वन्तुक वाण्य करने पात्र मारी के अक्क-अन्य पाता या, उनके वन्तुक वाण्य करने पात्र मारी हैं। भीतानके मिराक्षाने कमी संबीध उनकों के विना मारा किलने वाण करने होंगा मारा उनके साम का का है। या माराह किलने वाण करने देवने बार लिएए यह और किलने का का करने देवने बार लिएए यह और किलने का का करने देवने बार लिएए यह और किलने का कार्यों के साम उनकों के स्वाच का कार्यों के साम उनकों के साम वालवाने पादा हो यह। हिस्सा माराह करने का माराह किलने का माराह के साम वालवाने पादा हो यह। हिस्सा माराह के साम वालवाने का साम हो हो हो हो यह यह साम वालवाने का हो है है। वह भी साम वालवाने पादा हो यह साम वालवाने का साम वाल

### डाक-विसाग

ता करी व्यापन युव्यकांन चोनडे इतिहास हुआ। करनाव काया है।
पुर-परित वाकांति एवं नामार्थी जिसे तरहती विविध्या आनेती चाह दानों
एकों सीर करवाद सीर महायों तथा तरहता पीनी, युव-धेरोंसे, इतिहर-पेड़ीमें
और राष्ट्र हुए जोवहार दोनों यह देखाने बाते रहे। बात, पर और हुआ,
मार्पीत करका बात व वेवक कुण्यांतात क्षेत्र में दान दहा है, बीत करने
बात मी हुआ है।
पार्टिस मार्पीत करका बात व वेवक कुण्यांतात क्षेत्र मार्पी करवार साथ करते हुई बीद करने
बात देहें कप्याप्त मी पीवस्थी बोर हुटने गा। बुद-प्रेन्डोन केटर हुइएँ और के
क्षित्र पर प्रोप्त मार्पी करवार साथ करते हुई बीद कराने
बात देहें कप्याप्त मी पीवस्थी बोर हुटने गा। बुद-प्रेन्डोन केटर हुइएँ और के
क्षित्र पर प्रोप्त मार्पी क्षा हुई क्षेत्र में साथ साथ मी पीवस्थी क्षा हुई साथ क्षा है।

िक्त दे नीर गीत्सकामें के विकास हान नार । बुक्ते एक नीमी कीटे-मेरे इक प्रकृति करामाने में । ता पुतके पाद ५८३५ पुतने शासकाते नद हुए और १४५२०- नार चोले गए। जुन्ती पाने हुए विकास २८५०-८ की नारी में, नार कि नार ३५,१९६ हैं। नार हामा बेन मी ४३६,६९६ विकोसीटारी व्यक्त ४८६,६८५ विकोसीटारी मा है।

### टेबीफोन और तार

देळेफोन और तरको सक्ता ३१ सामामां हारा नीव-सातार ही करती हैं। यह दिन प्रातेंद्रे बाद तार और देतीफोनके २१ केनोंको तीब शामोंरी विशव दिया मता और प्रचेद्धात कन्द्रत एक बनिश्चर कामा गया. जिसे विशेषधिकार दिए गए । इनके अजीत वर्ड एजेंट युव्यि-ग्रेजॉर्म बाब कातेको निकक किए गए : १९३८ में सार और देवीफोनडे एक १,१६५ बन्तर सार्वजनित रूपी दक्षा का रहे थे. जो कि **बन १.१८**६ हो नए हैं। यहने उनमें नाए नातेशतोंनी संस्था १७.००० थी. जर कि अब २९,२०० है। सारसन संविद्ध 🚃 यस्से २००० क्रिसी सरते थे. सन कि अन २५ तार-मरम्मत-संघ. ३ रेडिवो-मरम्मत-संघ. ३१ खड़नोन्द्री सरम्मत कानेवाके संघ और २१ बाल-क्रिकेट में मारमानक बाद कानेकारे संब हैं। इन संबंधि होबोन का और मोहे-पोडिबॉस्टी शीखरॉस्ट भी शत-दिर एक्टर अपना साम बड़ी तत्पताचे किया है। बढ़के वसच तान्ती ४६,००० विजेबीटर खड़नें वह हुई हैं का कि इस विभागने ४५,६००० विजेगीटरही की अहमें वैशार का दी हैं। टेकीफोनकी २४,००० बिलॉर्मीटर लक्ष्यें गए हुई हैं, जब कि ३१,९०० क्लिंट-मीडरकी नई छट्टों का गई हैं। रेडियोधे समाचार मेजनेक: सम प्रमुख न द्रीकर तार व टेलोफोनका सद्धक्त-मात्र है । इसके १९ केन्द्र और २४८ छोटे स्टेशन हैं । मित्र-पार्रेसि इन्हें पूरा-पूरा सहयोग मिसता है।

टेमीडोन, तार बीर रेरियो-टीयी इसर्र-वान्तमीट रखा करनेत किए हर्र रज-दर नगर गए हैं थीर कारत्सका किए दूसरे बन्न सो दीवार रखे वादे हैं। रमीर - वान्तमकी स्टबर्स, देस-बारी बेबनेंसे इसके द्वारा स्कृतन वास इस है। स्केपने पीरके बातावरके प्राध्य स्वावायण करियारों इसं वाधार्यम राजन कर सम्बेद हुए अपना वाम करते रहे हैं। जो नार होएं बार, उनका राजन रहे गए। हामें मुझ्त हुए अपना रहा है जोगोंके अदरण करवाई आकारण कारता और अरोग प्रपत्यकार किया और वाधारोंकर राजना कर करने।

—क्षांसिस के पात

### (२) खाद्य-सामग्रीकी व्यवस्था

षोजमें काव-मामशीको कारणा है युव-स्त बीनकों और बागरिसोंको कावस्य-हराको पूरा करनेके थिए पर्याप्त साथ धरनन करना और बाताबातके छावनों हारा उनका स्वानित विभावन करना । युव्हें नहीं चौन बहुतन्ती वाका-मामग्रे बाह्स्से भैगाया करता था ; किन्दु एसर सरकारने हर दिखानी यी स्वाक्तमणी होनेके प्रतेग किए हैं और यह फिक कर दिया है कि सिक्कको सह्यस्ताये किस प्रस्तर योहे ही समर्थी वेतीओ वैद्यादा पहाई जा सकती है ।

| अनाज  | কুত বদন্ত       |        |  |
|-------|-----------------|--------|--|
| धीन   | 6 3 44 40 60 30 | पिकुरत |  |
| गेहूँ | ५४२,०२४,२५२     | p      |  |
| লী    | २००,८८५,३७७     | 27     |  |

<sup>\*</sup> १ पिकुळ≕२५ <del>छ</del>ेर

| सास-सामग्रीकी व्यवस्था |                                 | Şoş    |  |
|------------------------|---------------------------------|--------|--|
|                        | ર્ <i>ર</i> જીરફળ,ધ <b>રે</b> ૦ | विद्वत |  |
|                        | 95339%=64                       | 39     |  |
|                        | 999,594609                      | 39     |  |
|                        | 46,45,5000                      | 37     |  |
|                        |                                 |        |  |

सुलोहिगांग सङ्ग सन्मा स्टेन्स

सामा रेक्स मारको मारका करान कराने जिए यह जात राज भारतर है कि जिलों की राज पुरांकी बनेता कर राजे हैं। यो - दिनंका निकारों के किस की उन १९९९,१९६६ को मारकों के राजित मारकों १९६० १६,००१ पुस्तकारणिक करने जिला जा करान है। एक भारतीक जिला करानक ६९६५ केसी वर्ग पुरांचे के जिला जा करान कर एक है, उस विकारों कोनी की होनेता प्रान्थान २८,१९६,१८९ पुस्तकारणिय-विकारणिक है, जाने जिल-हो जाने से उसकी प्रान्थान के की रहीने कराने कुछों करोने कराने किए जो लिखोंने साम्बन्धा केसी कराने कराने हों है।

#### चीन और स्वाधीनदा-संग्रासके पाँच वर्ष

903

रोता रहा है, जिल्हा सार अर्थ वह है कि वहुतने क्षेत्रोंको जर्माण मीका सिन्दा रहा है।

मुद्दे गारो का तह नीको कोंक बहुत व्यक्ति शक्का प्रमुख कन्या रे जानेने न नेक पाराने व्यक्तमार्थ कांकी बहुत को कर स्वानी वेदावाओं होने के हुँ हैं नीव गीछ गार्थी मंत्राविकों स्वान व्यक्तमार्थ किया होने हैं है है नीव गीछ गार्थी मंत्राविकों स्वान व्यक्तमार्थ किया होने हैं । इस्त व्यक्तमार्थ किया कांकी कर स्वानी के स्वानी के स्वानी हैं । इस्त व्यक्त प्रमुख स्वानी के स्वानी हैं । व्यक्ति प्रमुख हुने मार्थिकों स्वानी व्यक्ति क्षा कर ही स्वानी गार्थ हुने मार्थिकों स्वानी विकास कीं हुने स्वानी क्षेत्र हुने किया हुने हुने क्ष्म क्ष्मी हुने स्वानी क्ष्मी हुने स्वानी के स्वानी क्ष्मी हुने स्वानी के स्वनी के स्वानी के स्वानी के स्वानी के स्वनी के स्वानी के स्वनी के स्वानी के स्वानी के स्वानी के स्वानी के स्वनी के स्वानी के स्वनी के स्वनी के स्वनी के स्वनी के स्वनी के स्वानी के स्वनी के स्

व्योध्य वार्त क्षेत्रेमी क्षेत्र व्याप्प ।

पीनते करार-विश्वी चीर क्षा सीकार-योगी लेकर क्षेत्र समर्थे वारीक हाती कराय कोर कान-वार हात्री महात है कि कार्य हो क्ष्मी की कार्त है। स्मृति वार्त पा कीर में कार्त है। स्मृति वार्त पा कीर में कार्त है। स्मृति वार्त पा कीर में कार अपन केश कार्त है। क्ष्मी वार्त पा कीर में कार कीर कार्त है। पर राष्ट्रीय हरिने-क्ष्मामी किर्देक क्ष्मार है। वार्तिय इस्तिय स्मृतिय हरिने-क्ष्मामी किर्देक क्ष्मार है। व्याप्त मित्र क्ष्मी क्ष्मी कार कार्त्मी कार्तिय क्षमा कीर कीर कार कार्त्मा कार्ता कार्तिय क्ष्मी कार कार्त्मी कार कार्त्मी कार कार्त्मी कार कार्त्मी कार कार्त्मी कार कार्तिय हर्गिक कार्तिय क्ष्मी कार्तिय क्ष्मी कार्तिय कार्तिय कार्तिय कार्तिय कार्तिय कार्तिय क्ष्मी कार्तिय कार

अस्तज काल-कमरी सेतीकी जमीर्स उन्नति (१००० मी में)

8636-50 8652 8636 86A0 86A

\$ 110°=55 318°05, 128'08. 142'CA0 558'06'

यु स्टर ब्रोड खोट त्रातिकात विस्तितिक वित्ति होत्र वित्ति होत्र व विद्या स्टर स्टरिश्य स्टिप्टर स्थापना स्टरिश्य स्टिप्टर स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्था

ती, महर बोठ आदि १९७,००७ १९४,३७० १९६,६७७ २८८,६६९ २९८,२९१ सोस १६९,५२४ १७०,३४० २४६,६७७ २८८,६६९ २९८,२९१

१९३१-७छे मुख्यतंत्रे

बेटीची समीनती पृद्धि ६१६ ७,१५३ ११,१४५ २८,७४५

क्ष्मिल ७,२ २७ ए**१** १०,७

दिएने सामके संद्यावधीने

क्षेत्रीको वारीकारी पृद्धिः ६६६ ६,५३७ १९,९९२ ९,६३० प्रतिशतः ०,२ २,४ ४,३ ३४

[ राष्ट्रोय हारि-अनुगन्धार-विशासको स्पिटिने भाषार पर ]

हर प्रका संतोध को जातने समाग सरकारे अर्थ में उपनिश्च संद्वात संत्रात संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संत्

बही इस क्लेमी इक कार्योधी जातिक जिल किए बार अमार्गेक उत्केख क्लें। क्लाव्योंने वह बेहदर डिस्मके चारक बोर बार। इस समय वहीं १६६१ क्लावी डिस्मोंके चारक होते हैं। किमार्गी हाम बोरे कार्योक्ष के बारक कार्यारा क्लावी हुक्कानीन प्रदिश्त में १६० के होते हैं। १९५४ में दे २,२२०,५१७ हो में बोर बार, किस्में ५१९ के होते बीर होते हैं। १९५४ में दे २,२२०,५१७ हो में बोर बार, किस्में ५१९४,७१६ रिक्क चारक चीरा हुए। बारे जायह क्लावार चारकाने कोशोंने पविचा क्लाक बीर किया बार्या और १० अपतीं ५५५८,०५५ विक्क कार्यारा क्लाक बीरक होता हुए। बार जायह क्लावार चारकाने कोशोंने विकास क्लाक बीर किया कार्या कार्योधिक कार्या परस्त क्लावार कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्या परस्त है। इसके प्रति में १९५० किस्मा कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक कार्योधिक क्लाक्ष कार्योधिक कार

भन देशक पहलीकी मेलोडे ब्यामें आमेताओं प्रीम्पों भी नाम नहारीकी रोतीके समयें कहा का रहा है, जिससे कमते पुन वेदकार बहुत वह 'मई' है। जाहाजे किस में हकती वहें हैं। १९४१ में १८६४८ मो इम्पीमें नेहतर ब्रिक्ट में माद दोए गए, किससे बरिक्मम्बाल ८६२६८६२० व्हिट कहा केटा हुए। वहीं प्रस्त मन चोमोंने वेदकार कालेक भी सकत प्रका किया कहा है।

—र्पा॰ इन्द्र॰ त्सीत

## (३) प्रवासी चीनियोंकी सहायता

पंच्छके समय रक्षिणी शामरोके प्रमानी चीनियों से सहायदा करना चीन सरकारका कर्तम्य भी है। शां शुक्रवात केली इन्हें 'वीनी इस्तियके वनस्त्रतां कहा है। 'बेमकी शामिकको माधिक तथा अन्य प्रकारते श्रश्चायत केला हन्हों ही स्कार कागा। बीन-वायत बुद्धते पहलेके २०-३० वर्षीमें ये औप्तान २००,०००,००० सामर शिक्षों हम्ह बन्दा एवं सह्यादाकि स्पर्ते चीन नेपने पश्चि हैं। इसरी चीनके म्यामरका बढ़ासा २००,०००,००० सामर एवं सह्यादां में प्रमान स्वाह्या २००,०००,००० सामर एवं स्वाह्य विकार में श्रीनिया रही है। १९३० में बन्न सरकारने स्वाह्य सहयादा वीन जाने किए, तो इन प्रमाणी चौकियोंने ५००,०००,००० दास्त्रके—जाने जिए हुए बाँरोंश पौचर्वा हिस्स-बाँट स्तीदे ।

सा तह उनहीं महानहारे किए प्रान्तों, केन्द्रों एवं संस्थायों द्वारा स्त्री रार्च

किया गया है, समस्य विकल्प इस प्रकार हैं :---

| 3rd            | <b>व्यान्तु</b> व             | jolueolaep           | इतिह      |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
|                | बुन्तान                       | 9,400,000            | 8         |
|                | <b>ভূজী</b> ৰ                 | 3,900,000            | t         |
|                | वर्वोगरी                      | ζ.e=1,740            | J,        |
|                | <b>क्</b> रोयो                | 400,000              | ş         |
|                | चेक्किन                       | 4a,00a               | *         |
|                | রূপন                          | dotos                | 21        |
|                | स्यांगतं                      | 40,000               | 17        |
| रेशी केन्द्र—  | দু'লি                         | 940,000              | je        |
|                | <del>हिन</del> ्द्वा          | न्द <sub>ा</sub> ००व | ij        |
| विदेशी चेन्द्र | <b>प्रश्रता</b>               | 5,00,000             | 3)        |
|                | অধিকী                         | 400,000              | 17        |
|                | स्यक्षि                       | \$00,000             | n         |
| संस्थान-       | तिसा-विभाग                    | 2,000,000            | 31        |
|                | केन्द्रीय सैक्टेसिएट          | 9,300,000            | Ħ         |
|                | सुचन-विमाग                    | 300,000              | Jo        |
|                | बुद-ख <b>ो</b> न सन-समिति     | 900,000              | 21        |
|                | विदेशी-वार्ता-स्मीशव          | وههرهها              | 39        |
|                | <b>केन्त्रीय संबदन-</b> बोर्ड | 40,000               | N         |
|                | विक्षा-पुनिवर्गण-समिति        | 40,000               | ,0        |
|                | केन्द्रीय विदेशी-याती-वोर्ट   | 13,000               | п         |
|                | योग                           | रेप्ट्रपुरक्ष        | -<br>हाला |
|                |                               |                      | -         |

रहेगा सम्मा इंग्लंग और अंगहें कि जागी चींकों से वह ता सहावा दो गई है उससे निर्धाय संस्थाय पता करना कीन है। वहर १९४२ तह राष्ट्रीय सक्तवा आधिव हुए ५,१९३,१०० जानितों से पहल्खा दी गई है। जान्तुं भी रह कीन सह १५,९००; क्लांगोंने 'र क्लींग रह ५३३ ५६३: इंडिम्में १९ कीन सह २,१२६; क्लांगोंने पाठेने कर तह ६५२० हुक्से १० कोन सह ५,४०९; दुक्तमें २० मार्च रह ३,६२० और व्लंकोंने ३१ क्ली १० कोन सह ५,४०९; दुक्तमें २० मार्च रह ३,६२० और व्लंकोंने

जों ही करान्ये दिवारी अपारित द्यारा देशों एवं होगोल बाता नेता, मीनते राष्ट्रीय कहारात करीकाने वार्त्य करवाता करीकाने वार्त्य करवाता वीतियोंकी सहस्तार्थ अपने होनते राष्ट्रीय कहारात करीकाने वार्त्य करवाता वीतियोंकी सहस्तार्थ अपने होनते राष्ट्रिय कहारात करवात विकास करवाता वीतियोंकी सहस्तार्थ अपने एकाणी आधानकारी जानों जानकारों में स्वीत्यन्ते करवात वीद होगांकी प्राण्याचे प्रकाश करवाता वीद करवाता वीद होगांकी करवाता वीद होगांकी करवाता वीद करवाता करवाता वीद करवाता विकास करवाती राष्ट्री विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाती राष्ट्री विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास करवाता विकास करवाता वीद करवाता विकास विकास

्स जर्मन हम्म केन या राष्ट्रीय सहायता स्वीतार, चो विश्वानीकार, विश्वानिकार, वेक्टेरिएट, केन्द्रीय इज्जीविन्तार, विदेशी-सर्वाकेट आदिक्ष स्वीत्रमें समाच्या या। इसके इस १००,००० शासको रहम इस स्वीत रिए एव सी चार्यो मेंसर हुई। इसमें से १०,०००,००० शास स्वात्ता प्रतास्त्री महापता-प्रजीवनकी जारत तथा वस्त्र ऐसी हो संस्थाओं द्वारा इन कार्यका सम्पदन विद्या । ममह-महन्दर पहेनेगारे प्रचासियोंको स्त्रने और स्वर्धी सहायता करनेके लिए सरकाले वहें बार्ववर्ताओं के हारियों का दों । उनक्र केट आओक्सनमें राम राषा और शासातें वेरेमाय, फेन्सब, किर्माता, काओगाओ, बार्माला सींव सीर्मामपरी २०-२० मीरके परप्रदेस ७३ सहायराची चीचियाँ रहेंची गर्हें। १५ फारमी, १९४२ तह होई ५००,००० सरकार्य ग्रह्मओ, तोइनान, देवींग, पाओअन, खाती भीर क्याग्रोधान होकर क्यात'स व्हेंचे । क्रावानियोक्षी घोवनानतार फरवरीके धन्त १२६ ५,७००० चीनी हांगहांगडे चीन शास ओर ३००,००० ने सरकारी महायता-रेज्टोंमें अबने मझ दर्ज बताए। इनमें से प्रत्येकरी भोतम-धावरहे असामा २ टास्स प्रतिदिनके दिगावने सामार्थ्य को दिया गया । बस्ता से उनके गोनिंमें मेज दिया गया और कुछको सरकारी क्ट-सरखातीमें साथ दिया गया। १,३९२ हरणाओं राजींको सहर-कारेजमें असी दिया गया और उन्हें प्रवरिते तथा भन्य सचीके दिवा १०० टाला स्वरूपे तथा २०० टाला आहेतारै। प्राचेक सामग्रे हिसाबते एकस्टल दिए गए। उनके अन्त तक साजेंक्को संख्या ४००० तक पहुँच

गडे, जिसके चन्न-स्वरूप सरकारको वर्ड बदै जिल्ला संख्यार्ग खोससी पठीं। काल प्रामको इस कार्यंह लिए ९,५००,०६० टाका पांच किसोपी दिए वर्ष १,५००,००० हो वहले फिल क्यांकी रुज्हें रिस्ते ही दी गई, वय कि सरिवों शैनर हताएँ चीनी यमसि बस्तिय वहुँचे । शहित्योसे चोहिताँके वीटे इटले और वान्तिगपर जागानियों इं अविकार होने के बाद जब सद्धर्ट युवानकी सीमा के विकट र्थे पहुँची, तो वर्मा और दक्षिको एशियाने कश्चिक पहँचनेवाले शी**बगाँ**की संख्या रुपभव १०,००० वह गई । 🕅 अनसपर राष्ट्रीय सहागता स्त्रीञस्ते २,०००, ॰॰॰ दारुर वी दसरी किरत कुशान-सरकारको दी। बद्धावक दुव्कदिवाँके सामने रेंवे 'सम्पादिशोंको केवट कृतिम से जानेकी हो समस्या नहीं थी, बन्ति सन्हें हवाई स्मार्थेचे दनामा भी था। इस बार्येचे दिय सरकारने १.५००,०००, दासर की वीपरी विस्त ही । इस रक्तमर्ने से ४० वदी स्मरियां अरथर्षियोंको गीतर पहुँचांनंके

हिए क्यूरी वर्र : तस्तर हम दो बहै ५,०००,००० कारको वीगी किसते कुरिन्दे वस सम्पानिते जिए एवं सु देवस वीग वस्त्र म्या । ३,४००,००० हास्तरे पंची कित वा क्यें म्यारिक्त क्यानके वन क्योंने जिए दो गई । इस्ते सक्ता क्योंनुक्त देवने ह्यारेक्ट बीर स्वृत्तिक योगी जन्मको ५००,००० हास्त सा कोर्ड जिए हिए वह । भी अस्त व्यक्तिने स्वयंक्ति क्यानक कोर सा वा ना संस्थानको क्यानको हमा विशेष वीग पहुँचनेते समस्य कोर सा वा ना संस्थानको जिए हिए यह ।

क्षतुं व गीर मुक्तकं वाद पूक्ति प्रत्येत स्व दिवारों विशेष सार्थ दिवार है। स्विति होंगावों कानेताके जीवनांत चीतिरांत पुरावित पर हार्गी प्राप्तकं परेचनों, प्राप्ताचों त्यां जाना हार्जीयों हैं। इसे विते ५,100,000 व्यवस्ति हैं ५,000,000 प्राप्तीय कारणा-केन्द्री हाए सार्थ किए गए चीर ५00,000 पुतीर-रिश्त आपो पीनिर्मेंके पीरांस चारिको स्वास्त्रकर्ति क्षित् कर्ष किए पए। वार्त्यकर्तिकारणा विश्वकर्तिकारणा क्षेत्र स्वास्त्रकर्ति क्षित् कर्ष किए पए।

हैं सुन, क्वोतीन, क्वास्ता, दिग्येह, इंख्यात, सूची, क्वेबिट, विभवेषकांण, दिग्यों, क्रेमीट, सीवंद क्षांपित, सुविद्या, सूची तथा मूर्च्या व्याव क्ष्मेंच कार्य केर्यों इस्त वर्ष सूच्या कार्य क्ष्में कार्य केर्या इस्त क्ष्मेंच कार्य कार्या क्ष्मेंच कार्य कार्या कार्य है, ब्रांड कार्य क्योंकी दिवात, करें नीवरी दिवाने, सर्वत कार्याय क्योंके, द्वांड कार्य क्योंकी दिवात, करें नीवरी दिवाने, सर्वत कार्याय क्योंके द्वांड कार्य कार कार्य का

द्वी यहा काम जन्मी भी खामतान्त्री राष्ट्रीय समस्तान्त्रीयम्पी प्राच्यां दम स्वरंक विष्णु प्रमे कासधी वाग वैद्यास्त्राती संस्वानी क्या शानीय विध्यतिनींद वाशीयों स्वादी । स्वांत्रीके तिष्णु सींका हुई ५,००० कासकी क्षत्र गंगांदी गंगांत्री आनेकी साम्यादिनीय स्वयन्त्रीके विष्णु क्षत्रीयनी स्वीत्राची दे दी गई। अंचादी जाए आन्यादिनीयी स्वयन्त्रीत निरुद्धके स्वीत्राची दे दी गई। अंचादी जाए आन्यादिनीयी स्वयन्त्रीत निरुद्धके स्वान्त्राची केत्री २०,००० स्वान्त्र स्वान्त्र वेद्य स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र हिस्त्रस्य व्यक्तिसेसा करता होनेचे दुन देर बहुने तह बरानर काम करता रहा । दुनात तथ अन्य रहानोते दुनिय बहुँच्येताने सरणायाचेने कहानतामें चूकियो भी १६०,००० टाइर बने किए। सिवा-सिवापने २,०००,००० की रहम पूर्व, रहिता ब्रोट तमाने अनेनके सर्वाची ताराची दिखाने प्रत्यन्ते कि की।

कुश्रीमेन्यांच्यां केन्द्रीय रूपार कारणार्विशेकि किए १,२०,००० वालाओं स्थानते एक सारा काम रहा है। इसके तैयार होते तक सरकार्या विदेशी वार्ता-क्योरान द्वारा ५०,००० वालाओं कारतते वरवाए गए सरवारी आधार्तिम रहेंगे। इस्तारिकामें हे जो संस्कृतिक सर्वकार्या और प्रमुक्त हैं, वसकी सहमवाकी किए स्थारिकामको संस्कृतिक श्रीविको २००,००० वालाको राज्य मेंबूर वर्ष हैं। इसके अञ्चाप जन्य परे क्यान्तिमीको उत्तरणांव्योको प्रस्ता दिस्सी तथा सम्म प्रसाद सहस्वा गर्नुविकेश काम कार्यो हैं। उत्ताई प्रबार-सरकार्योकों भी इस सर्विष्ठ स्थारणा अस्तारिका किसी हैं।

यत १० महंको चुन्हिंगमें क्षेत्रणी-मामरोचे प्रकारी चीनियोक्षी एक प्रतिति स्थापित हुई है वो उनकी मर्तमान सारसाओं तथा बुद्धके करकी उनकी स्थापित हुई है वो उनकी मर्तमान सारसाओं तथा बुद्धके करकी उनकी स्थिति मित्रिय स्वापेक्ष सार्वम स्थापित स्थ

सर कीन जीवनेक दाशणी सारगंति दर प्रणावी चीवियोंको संख्य वहाँक चीवियोंके अनुसहमें बहुत वरिक वहाँ हैं। इसान्य सहसायपरे दुसरों पहले संख्यारे 7,700,000 हवा पूर्वीदीप-कहारों 7,000,000 समिति १००,000 राम परिवर्ग कारगंति शेमिंग 9,000,000 बीनी रहते थे। दिसमें एवियकों इन सारोंने के काम आतों केंद्र १००० वर्ष पूर्ण-किस बीद हम प्रकाशिक साधन-कारों-चार्म है। 1915 को पूर्व जीवक पहले मुस्तानाम साह-चारों एवियकों चेंग है। वा सम्मानी ) १३ कानुसी १२,२५० चीवियोंको केंद्र रहिणी दीवेंकि चीर मार्च-वर्षनी सामन्नी स्वारग्री किस्ता था। उनमें से सहारों के केंद्र में क्षान सरों की यह गए। करनानों राज, स्वाहमें तहनाओं दोना और वांचक्र स्वार वहन आंधी सांतिने को हैं। दीवर्ष उद्यांची के बीचर्डे भी तसके उत्पार हो को हैं। जमी हम ही में वीचियों हैं। वहुं हरू करू कार्क पीती निश्ते पहाहें। क्रिकोरोस्त केम मोचल, रावेदिया की स्वीवेंने कर्मतों तथा राज्यों की क्रिकोरी वार्क स्वार हम्में करते हैं है मोचके प्रदीव प्रकारों की क्रिकोरी वार्क स्वार हम्में

दिवारी आगरित विश्व स्थापित आपको गांववाय विश्व है। वे स्वर्धित पीमीर कही गांवव प्रणात ग्रांचिकि विद्या सहत्य हैं। इ. स. सुक्राम एक्ट पीमिनीर्स ही शांवव प्रणात ग्रांचिकि विद्या सहत्य हैं। इ. सामिनीर्स ही शिव हुआ है। इ. सोमिनीर्स क्षावार क्षावार पीमिनीर्स व्यापनी भागवण्यों पीमिनीर क्षावार को मांववित क्षावार हुआ है। व्यापी मांववण्यों पीमिनीर क्षावी पीमिनीर क्षावी पीमिनीर क्षावी पीमिनीर क्षावी शांविक मांववित भाग त्या वर्गीर व्यापनी मिनीर्स क्षावी पीमिनीर क्षावी शांविक मांववित भागवित क्षावी भागवित क्षावी भागवित क्षावी शांविक भागवित क्षावी शांविक पीमिनीर क्षावी शांविक पीमिनीर क्षावी शांविक पीमिनीर क्षावी शांविक स्थापित क्षावी शांविक स्थापी क्षावी भागवित क्षावी क्षावी क्षावी क्षावी भागवित क्षावी क्षा

स्वीर हर खर्मने हन्म रूपरे व्यवंत्र सुन्नेमें हरकार है खर्म ने व्यवंत्र व्यवं एरं प्रना प्रतिव्यंत्री हैं जिर वो वह मनते प्रति पर अपना चार ही हों हैं। उत्तरी हत वर्मन्त्र भारत्मनार सम्बद्ध प्राहित। अरावित्येत्री स्वन देनेले जिर स्ट्र-बर्ग्य प्रस्ताते रोजे वह हैं। अने हारा खेडी व्यवंत्रेत्रे जिए वंतर असीन्तर इस्स्त्र व्यवंत्र विवाद हैं। इस्र असर करेंदें जिन अपनी प्रतीवर कहा सार्वेने इस्स्त्र व्यवंत्र वर्मना ।

—हाधोर्च चेंग



होन्द्री एक मृत क्तरकादी गुरुवोग संविति ।



ंत्रको द्वारा निम्त होनेजची खाउँका क्यों



चुं दिमपर हुए एक हवाई-हमछेके बाद याताशासकी खड़में ठीक की खा पहीं हैं।



चीन-सरकारको ब्रिटेन और अमरीका हारा मेंट की गर्ड पानवोट' । ( वीले बंक्सिक स्टेन्टर निकार हे स्टा

# (४) चीनका ग्रर्थनीतिक मोर्ची

योनी कुल हिल करोड़े जिए सासारे ४५०,०००,००० वाला मंद्रा दि हैं। इस रक्षाप्त कुछ गा योजोड़ी करोड़का उन्हें नामित्व राम्से बेक्नों काला मार्च है। इसने अकब काला उनाम तो अबाजने राम्में कुछ काती ही हैं गाम ही व्यक्तिक मेहाला भी किलामीन चाहर काल देखा स्वीत देखी है। सेमीने वीचीतिक एँचीड़ों सोनोमानीय प्रमाने कान्ये तथा सान्ये देशिक चीहरूमें विव्यक्तियों मार्में केमीन करोगे किल सात्री है।

महे १९४२ में कार्यक्रिक्सियान द्वरा नस्टु-व्यक्ता-प्रमितिकी स्थाप्य के गरं, विक्रमे वैकि चीक्से विस्त व्यक्तिके विस्त विक्रमें विद्यक्ति विस्त करिये विक्र विक्रमें विद्यक्ति वित्यक्ति विद्यक्ति व

समिति स्वक-मानम हाँच और शीर शीरोमिक पंदबार पे एाज स्राचेक िए भागाएँ गोले हैं, तांक जरनके तथा बंगों के जायनवार्त में में मिनकेंन किंगाई ने हैं। तांक जरनके तथा बंगों के जायनवार्त में में मिनकेंन किंगाई ने हो और स्वाइन्ड तैयार मीतका ग्रहक न गोजब पड़े। रही प्राप्त काड़ी भीर सहाबे इस्का प्रवाद के बंगों निकार ग्रहक ने गोजब पड़े। रही हमार काड़ी में शीरों मीति का स्वाद में हैं। इसके लिए गोलिको रहेकी पेदावर कार देनाने निविज्ञ करना पत्र हैं। इसके लिए गोलिको रहेकी पेदावर कार देनाने निविज्ञ करना पत्र हैं। इसके हिए गोलिको रहेकी पेदावर करने एक प्रवाद की प्रविद्य की प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद

钱

और उसके आस-पासको जिलाँमें तैयार होनेवाना सारा सदा भी समिति स्तरीद लेती है । किउँ रात सामग्रे तौरपर स्थिति वेच वर्टी सक्ती । सरकारने इस प्रकार स्रोंद्रे ज्ञानेताले सतको दर्गे तिथित का दी हैं—२० कावर सतकी गाँठ (२०० सेर) दा सत्य ६,९०० शस्त्र, १६ तंवर सत्तर्भ गांत्रस्य सत्य ६,४०० शस्त्रः सीर ५० नगरा सत्तरी बॉठ्य सन्त्र ५६०० खटर । फावरी और सार्च ३९४२ में समितिने सतको ८,८२४ गोर्डे सरीही । इससे को करहेकी २४,००० गाँउ सरक्ररी कर्म-चारियोंको सस्ते दामोंसर देवी गईं और क्षेत्र सेन्जानके बगरीम वालार-दरसे कर मत्थ्या हेगी गर्डे । सेन्बालको सर्व पिर्स्सेको समितिको ओरसे विश्वित सामार्ने स्त दिया जाता है। यहके इनके किए बहुरमे १२०,००० गाँउ सा आणा या १ समान-सदसे इद्रका भीतनी आगोंमें व्यवकोषे कारण वाप इन्हें रेक्ट ५०,००० गाँठिं सत ही चाहिए। इस समय यह प्रान्त प्रतिसारा ६०.००० गाँठी सत दसव करता हैं, जिसकी दाना मक्कियों वहाड़े भी जा एकतो है । सन्य-दिकश्यमके लिए स्टाने थाय-जावको सस्तार द्वारा जॉन्ड की जाती है । १०,००० सामारे अधिक सरकारी कर्ष हेनेशाठी विकेंको सहक छपयोष भी धरबारको बदायना परता है । सरकारको सर विज्ञास दिखना अवदाय है कि वह सद्ध्य सहो आदिसे वहीं गमाई **वा** स्ती है।

क्या बीसीते मूल तथा गोम और केन्द्रे विकासकर भी बूध बाद दिया जा रहा है। हैं पर बारांति केन, साम्रत तथा सैंगत व्यावस्थाती भाग पोत्रीती कर्मात. ऐन बीच व्यावस्था तथाम निर्माण करनेत्रे संवित्र कर रही है बीच त्यावस्था सूत्र जो क्यों निर्माण करते हैं। भी स्थेली इक डिमी साम्यासी निर्माण कर भी हैं शीन कर्मात पंत्राण करता मूल निर्माण होता है। भी स्थेली क्यावसी मालिसीती शीन, प्रार्थिक तथा मालिक प्रार्थणकर रहनें अधिक स्थेलीक क्यावसी होता है। ग्री.साम्यास निर्माण करता है। केन्यान भीच स्थानकर स्थेलीक क्यावसी होता है। स्थानकर होता क्यावसी हो। केन्यान भीच स्थानकर स्थानकर होता हो। स्थानकर होता हो। केन्यान भीच स्थानकर स्थानकर स्थानकर होता हो। ब्दरे वातानाती दिवारिक सारण बहांना कोताव मुं हिंग बीग मेंनतु बही नेता वा हरता था, निवारी वातानातींको बाती होती होती थी। विमितिने बहुद वातेने प्रतीकामें पढ़े कोनकेने बदनेमें वातानातींने हुन बिहु वाति वातानातीं निवारी हैं। हम जावा कान्या १९४१ में आवेन १९४२ तक बार्मीका बीद कि नहिंदौती तार्वाने वातानातींने कान्या १९५६/४४ वीर १०६९/४८ वातान वर्षाने हिंग। वार्वाने वातानातींने तो कार्यके कान्य तक बार्वाने कार्योंने २,८१५/६९ वाता वातानातीं हो।

चीनते भीरती मार्गोमं यो का-कारखाने हैंकिक धारान्तवाकं बोर्ने निवार करते हैं उन्हें राख्यको भोरते वार्यिक सहस्वा से खती है चीन वेबार होनेना राग मान्य विनेत दरण सरकार करीन भी देवी है। कारक रोगवार्थी, कार्यक्र तीला, सहस्वा कार्यक्रिके साथ सरकार हम शासकों हम राज्यके स्मारता हम शासकों हम राज्यके स्मारता हम शासकों हम राज्यकों स्मारता हम राज्यकों स्मारता हम राज्यकों स्मारता हम राज्यकों साथ सरकार्य वीचेती स्मारता हम राज्यकों साथ कर्मा कर राज्यकों साथ सरकार्य करते स्मारता हम राज्यकों साथ सरकार्य हमें स्मारता हम राज्यकों साथ सरकार्य हमें साथ कर्मी सरकार्य हमें साथ सरकार्य हम सरकार्य हमें साथ सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हमें साथ सरकार्य हम सरकार हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार हम सरकार हम सरकार हम सरकार्य हम सरकार्य हम सरकार हम सरकार हम सरक

कार-प्रशिद्ध क्रिय-कार्य दिसामें सरस्यत्वे स्थिय प्रस्यत्वे हो। वार्य कार्यक्र विशेष सरस्या प्रश्न थी है। ४ व्यक्त, १९४१ के को उत्यन्ति अध्याप सरक्षर व्यवस्थित 'बाव-बीट' उंका उनकी सभी देवचार खीर सम्प्रते है। १९४५ में केंग्रास है, ०००,००० विश्व वात्रक हो सरस्यते छूट कार्य वीर दर्ग दी 'व्यवस्थेट' उन्य खीर हो। वार्य केंग्रास हो। बीर दर्ग वीर वार्य केंग्रास हो। बीर 'वार्य केंग्रास हो। बीर 'वार्य केंग्रास हो। वार्य करने वार्य कार्य है। वार्य वार्य है।

#### ११८ चीन और स्वाधीनता-संग्रामके पाँच वर्ष

क्षी हुई भीको काल बीजींगर कुरतांके लाक सुवार केरे या कर्य बनावत कंगते हुन रक्तांकी ग्रावाकांको रूर करांके लिए काव्यरं जो रूरण प्रधानक्ष्मं चारर कार्ये किंवा, नह हैं शैंनक व्यवस्थातांचे कुछ बीजींके एवरिकारण । पहले एरसरंत ककारी १९४२ में नक्षांकर कारण एवरिकार स्वार्धात किया ) निमाने उसके साम-कवा वार्था १००,०००,००० वास्त्रां १,०००,०००,००० की फूट होंग्ली समामक है ) चीर पारंत कीचींगर । क्षेत्रण कींग विकेषण या वर्ष १,०००,००० कियोकार पीती हैं पहुँ दो क्षित्रका सीमान ए कारण प्रधानक्ष्म कार्या है १,०००,००० कियोकार पीती हैं पहुँ दो किया सीमान ए कारण प्रधानक्ष्म कार्या है १,०००,००० कियोकार पीती हैं पहुँ दो किया सीमान कार्या है, हम्पाई भीगा एन्हीं मानोंक हेंगूंड कींग कीचींकार कर हो खाने कार कार्य है हम्पाई महिला कार्या है, हमाने पारंत कारण हमाने कारण हमाने कारण हमाने कारण हमाने कारण हमाने कारण हमाने हमाने कारण हमाने कारण हमाने हमाने कारण हमाने कारण हमाने हमाने कारण हमाने हमान

दरी करोंसे हम । बॉब्र १० जीवर चंडीसे मेरोनिन करा है, विगयी माँग शहरसे अनेशके पेटोल और वैसोक्टिक कर हो कवेसे का खड़ी वह रही है। अदः चीनीपर एकाविकार स्वापित कानेमें सरकारक वह भी उत्तेज्य हैं कि अगर प्रकार पहे. तो यह चोंमें इच्छी खपत हम दस्के अभिक्र यैसोलिन तैयार करने हमें। व्यप्नेत १९४२ से तम्बाक और मानिसम्स भी संस्कृमी एस्क्रीक्सर स्पापित हो गया है। जाव और अगम्बर यी सरकारी एकाविकार स्वापित होनेवान्त्र है, यहारि मनी भी उनकी समद और उत्पादकर सरकारक पूरा-पूरा विकन्त्रण है। इन ६ चीफ़ोपर सरकरो एकविकार हो वानेसे बनके सत्यहन और खपराप नियमण तो हो ही पन है, भाव ही इसके सरकारको प्रवस वर्धमें ही १,५३०,०००,००० वासारों भाग होनेको सम्मानम है--जो असने क्वोंने शाबर और भी अधिक हो । इस दिजामें सम्बाद कोई विशेष कठिनाई नहीं देसती। सम्बाद्धंक एकारियदाने सम्बन्धमें को लिया विवार, परी और गोख वसियों हे समयें बनाई गई सम्बाद छाटि उसकी सभी क्रिस्मोंपर व्यम् होते हैं । सस्तारके बातवा **की उपक**्र दरका करते हैं, क्लो किए संघीं या सहवीय-समितियों के रूपमें सर्वास्त होकर सरकारी अपने-आपको रिक्टर्ड आण करती है। सरकार इन्हें वार्विक एवं बांगिक सहायता भी देती हैं। पर इनके लिए उत्पादनके निश्चित स्टेम्बर्डको आपस रखना जारूरी है, जिसमें विकित्त समेप उत्पादको उताला संस्त से या सकती है। इसके अपना सरा स्टाह वर्ध-विमाण हाए विश्वित योच-क्षपर सरकारके झर्ची वेन देना पहला है। स्त्रातीय सिवार और सम्बाह्नसम् संस्थाकी बाक्त केंद्रर वसनी चीजें पुद्रश दरपर वेच सकते हैं।

सानित वालोको केस महत्वारने संबंधिक एक वह नावारी चीं । एक ल्यूको है हिया है, जितने चींकते सांतरी मारणे की नावित्रके सारको चींके हैं। १ गरेको स्थापित हुं सारित्रक स्थापित कर्मां के सांतरी सारको करायको चींक विद्या है। एक स्थापित क्षेत्रकों के सारकों का एक विद्या के प्रेमीन भी भारता करा सारक स्थापित करायकों है। एक स्थापित क्षेत्रकों के सारकों का सारक स्थापित करायकों के स्थापित के सारकों का सारकों का सारकों का सारकों का सारकों के सारकों के सारकों के सारकों की सारकों की सारकों की सारकों की सारकों की सारकों के सारकों का सारकों के सारकों का सारकों के सारकों के सारकों

किन चीजीन उराहरू, विमानन एवं ज्यानिकारण साकरका एरहिन्छन है। उन सम्बों जनार प्रके विद्य वर्ष-विभागने वर्णना मोद्रा हो एक प्रक्रीन्छन्द-प्रस्था-मोद्री स्ववित की कोनेकाने हैं। उपक्र कार्य हैनेक व्यवस्थानकी बीजीके एएँ वर्णने की कोनेकाने हैंने वीजियों जुनक रची सम्मनित करता होंगा।

—स्टानवे चेंग

## ४. शिद्धा और समाज

## (१) युद्दमें ग्रध्यापकों और छात्रोंका सहयोग

पर्यो, वयानको बीर विकान संकारोको पहच स्थान परित्ते समझ-विकास १९२० में वीरिया, विद्यालिय बीर वाक्षेत्रियों हुया। बढ़ी पुळ स विदा-स्थालय, ११ करिन बीर तीन जीवीरिक विवासन वे। स्क्षेत्रियाओ नाज्यके पर तुरस्त हो व्यापन हा किया वीर सस्ति नेन्द्रेंगर चमा और खोसे बरसाने पुत्र विदा। पहचा द्वाचा पीरियार हुवा, च्यक्ति १४ विश्वालमोंने ते १० वह-प्रद्राहर दिवु गए। १९१२ में अमेरिका व्यक्ता इन्टेंबिटो क्रेसेटे स्वाबिट हुए तिराजा-विक्रविकालयाचे चाराव-विरोधी अवस्थि केन्द्र बतावकर तर्श-वस्त कर दिया गया और उसके मधन चामानी सैकाज व्यासक, कारपाय और अस्ताव्य वन जिल्लाए। १९०० वें स्वरित चीनने सारितक प्रवर्धीपरणने केन्द्र राष्ट्रीय पीड़िंग-निप्तनिवास्य होगा गानकों और जिल्लापीनके सरकांगी-गानकां श्राप रिती दिव्यक्ति।स्टोंको मी नाग. वस और मोक्सि वह दर दिया परा। तिहारतीयहा क्षेत्रंग इंजीनिवारिय खनेज भीर वायोतियर दो खटेज भी रही स्रास्य तन्द्र का दिए गए । ये स्त्र विराधितात्त्व तथा उनके साम और अन्यापक द०० मीठ पतान प्रान (होगान) गए। गहाँ अन्त इन्होंने अपन कार्र क्षारम्य विका हो था कि १० सडेंस, १९३८ को यहाँ भी चय वर्षा होने सरी। साम इन्हें कि ६००-४०० मीट पत्तक होंगा ( व्यान ) पहुँचना पर । यहाँ दक्षिण-परिवर राष्ट्रीय संबक्त विक्रविद्यास्थके राप्ते इतहा सर्व वारम्य हथा। इसी प्रसर वीविंग राष्ट्रीय विद्यविद्यालय और वर्णसन्दिरविद्यास्थ रखा वीलांग इंजीतियरिंग संक्रेय ५५० मीठ भीतर कनम्र नियात ( गेंसी ) नार गए । पर गर राज्य वर हर पर भी जानती वस शासने क्ये. शत: इत शबसे: क्रेंसीमें उद्ध रहीड़ी ताहेंडे डॉलेंग और चैंगड नगरेंगे शानानरित दिशा गया. नही उत्तर-पिन्नी शर्दाय संग्रह-विद्वविद्वास्थाने नामने वे अन भी कार्य ऋहे हैं। ९००० मीसही इस बातामें खर्जी, अन्तापर्की और २०० लक्षात्रीको जो अद्धानिक २० सहये पड़े हैं, समझ क्षेत्र-रीव उत्लेख प्रता सम्बद वहीं ।

स्मा राज-दिनकी विकास ११:० में डांबर्ड, सूचे, वार्ताक और देनमेंने बनले वह तुम । १३ बारत ११:० वो का टांबरेंनर देनव दुवा ती उनके १४ दिवाननीतात भी चन्हें को और सोनीने विकास स्वार्ट वह । इंग्लें. स्वार्ट राजीका भी नर्वकृतक पीती दिवानिताल विहास कार्ट्स ग्या । श्रेवरतीन विकासकीताल सी—चंबाई चीर केट जोन्य विद्यानिकाल या न्हें जीर हॉनचीन क्येंच –टांबर्ड कर दिश कर्। व्यक्तिम तट्येंच क्येंच विद्यानिकालको विकास सुमार्ट्स हुए। व्यक्ति साधाननीति हार्च अस्तर स्वार्ट स्वार्ट वाट्य स्वार्ट सीनींक स्वार्टस हुए। व्यक्ति साधाननीति हार्च अस्तर स्वार्ट स्वार्ट साहत सहन सीनींक सर्ज्यांच्या साधानन सामान्य दुन्त

निवित्सा विभाग, जिंबरात विद्याप, क्षांत्र-सावेश, प्रशासायन गाँदि वर-अर वर दिए गा । पर प्रावेदी हानि निक्षेत्र वहीं हुई, काल चीमका क्षेत्रिया सार्जन भागमान्त्री सम्मानन की सुकत पहले ही दे ही थी, बिससे आप-सम्मार्ण सरकित स्थानों या बार । चंदिनके वास शेकिएकों केन्द्रीय राज्येश विश्वविश्वास्य स्थापित दिता गता और विशिक्ष्या सवा इस-विशिक्षा विकास पश्चिती चीरके संस्ता विद्या-शितातको हेल-नेकों केंग्रजों का हाते हो। हा हम कि नाल-साताओं तथ सम्माकांत्रे केवाँ तोकवी त्यारी राजा विका सोकर और नदारीचे होना प्रसम्बने

दी और यस्य खाग्न मी खर ही होया। शहरों फिल्लियह शहरम-सकेह,

बतार तथा कांग्रंभ खंडेन नौर विकास चीत दिलविशाल भी चैंबत वह यए वीर पश्चिमी चीनके विश्वांक्याकरो संबद्ध विश्वविद्यालयस स्थ दे द्विता गरा । वीराय स्थान-परिवर्रम सक्टबर १९३८ में ब्हेंब, बब्बेंब खीर हांखेंबे वसार्वे यार हुन। वर्षेग-शंहो क्षेत्रमें चोक्जिंड वीडे हटते ही बहारडे राष्टीय दिख-निरामयम् नामने का असने करे । अतः विक्रविवाद्यको सेस्टानकी वोपेर्ड ष्ट्रारिनेचे निषट विश्विपाने स्थानानारित करनेका विषय हथा। इनके ५०० चन और ४० अध्यक्ष वही मुक्तित्तरे वह दिनोंकी मुख-पाय, मार्थकी *वितर्द*नों गौर राष्ट्रे राष्ट्री-किसी व्हारा शक्त वर हो रदा-दा शुक्रवा दरहे हुए किएरिंग पहुँचे और वहाँ विजाएके सवानों एवं मोनेकोंने करना कार्य असमा वित्रा। हुआन्। विकास क्रोतेकारे को बचेनले सबसे राजी गाजा वर वर्गा-मीमानाडे नरीकिन (वर्गकती) नवरहें वाल एड और उसके प्रसादासक विद्धारमध्ये चु हिंम आमा परा । **हुछ स**राव वस्तु हुआचु व द्वावेज स्वामी स्प**रे दु**शक्ती साठी-फरेपास एक गरेको स्वामी स्थाने स्वापित हो तथा ।

१२ महरूर, १९३८ हो वर वाचारी निरासकी स्वरीके तुरुतर उत्तरे,

सुरगार-केन निमानियास्त्रके १३०० छन्। और वहरूरे संध्यापक २००० सीठ **पटकर** एहचे क्योदिंग और वर्से कुम**रहे चेंक्तिंग एक्सें** पहुँचे । इसी प्रकार क्त वेदेशोज कर हुन, तो वहाँके चीनी विश्वविद्यासको अस्त्रोतिक है उस्तेवा नियम किया गया । अवर्षने वासानियोंने स्वनेशनोंका पीका दिवा और अस्त्रवॉके

वोवारित-विद्यालका स्थार-पीर्तक तो गांधे विश्वनत पटना है। बारोंगके कोवारित-विद्यालका स्थार-पीर्तक तो गांधे विश्वनत पटना है। बारोंगको कोवारित-वारोंगों हिया यह व्यार वेदिन वेदिन वेदि वार्ति कोवार प्रधानन स्थानित हिया था। इस्त प्रधानन प्रधानन कोवार प्रधानन के व्यार पा। वार्ति कोवार प्रधानन कोवार प्रधानन कोवार प्रधानन कोवार प्रधानन कोवार प्रधानन कोवार प्रधान कोवार प्रधानन के व्यार प्यार प्रधानन के व्यार प्रधान के व्यार प्रधानन के व्

क चीरी क्रिक्टिसम्बर्धे और विकाय केन्द्रोंके वह स्थाद महित्रकेले शहरह क्षाको सालो और भागी सालोंगर इस परिवर्तका माना-करा वरार पदा ही है । १३३ क्षा अध्ये जिल्ला गरहाजाची विशेत स्वास्त्री पत इ सोटेचे उद्याप विराद गए। क्रद्रवे रेक्ट. रोबेस और इबाई-सेनामें मती होकर खागेकी वहाईका आस ही छोड़ दिवा । अकेंडे पीरिक्सें 🥅 विड़बेके बाद एक-सिहाई छात्र और शब्धीपक रशैक्ति रह वर । वो सहा अपने स्वास्त्रों व स्थितिकारवेंदि साथ स्थानारवित होने का. कार्वे से अबेद वसवी शारीरिक तथा अधिक श्रवस्थाने, बारब टीयटीमें हुद गए । कुछ छात्रों और बन्यानहोंने जन्यव्य-अध्यापन सोवहर सहिता-युटहे शंग्रद्धनंत्राक्तः प्रवासः और प्रोमेचेंग, सैनिक-बेदा और राजवीतिक कारोंकी कारण दिया। वहत-मी छात्राचींद पहुंद डोक्डर सैनिक्टीक किए काहे सीने, सीने-वीतेकी चीचे हैंगार करने हमा अन्तर्कोंकी सरहर गड़ी करनेका काम अपने ज़िस्से विज्ञा । मेरिकल-अभ्वेतीके अध्यानमें एवं स्वात-सात्रानोंबि वायुक्तीकी होना-असके निष् रक्षमिन् वसक्त सम करना हुत किया । वैदेशके ३२० छात्र-शात्राओं हारा मंगांटन उन्होंने हो पुत्र नेके स्त्रीय पीड़े इटनेशको बीमो इन्होंकों बड़ी-गई। तीर्च वीके इप्रानेमें स्वीकन स्थापता भी वी, विश्वमें जानावी कर-स्वादि कारण श्रातीरी प्राण गए और बहुत से पातर हुए ।

951 व ने नर्गकांने से सामकोंने से सामने हुँ, उसमें कुन 2000 सात है। (स्वार है) क्यों कुन 2000 सात है। (स्वार होता सामने और नेद सती दिया पाता । (स्वार की सामने और नेद सती दिया पाता । (स्वार की सामने की स्वार प्रतिकृति की सामने की स्वार प्रतिकृति की सामने की स्वार प्रतिकृति की सामने की सामने

सका क्षेत्र में क्षित्र सनी नहीं है। वैनी और नेकर्जनहोंकी उत्तर खर सर्हे व्यक्तिम सर्ह निकास जा पेड़ीको समाह तीने बैठार परमानाता होता है। मोदार, सम्बन्ध, स्टेशकी, क्यारे शीर शामन-इ.स. भी उनीर शाहाओं ने प्राप्त नहीं होते । संदो-नोटे स्वयर्ति व्यवसंहिती तमह एक के तमस एक वीचे गण् विस्टीय घटे सोबोको सोमा पटा है । विकासोधी सविधा सर जगर की है और एरटोष्ट तेरु-वन्त्र-सर्वितंत्रं खांटबाइनार सहको ८ वर्त वर दिए, र्जापर्य नीर सार्व्येरे भी प्रमा हेती पहली हैं। यहः कर्दे पदले हैं लिए मूर्व और सहिया रेगतीये ही साथ देना परका है । गर्जाव गान्डम तहा विद्यतिमों ही ओहें स्वीह मीर परिवार के किन्दे जारों में कार्यक ब्याबता करनेती भी शहर वा गी को हैं। प अधिकांत्र एकोंची त्रकः चांचे केट क्ष्म ही तत्व पत्रा है। नासार्का चीतरे ध्येंसे १९४२ तह शत्रोंको सामित क्वोंकि सुपर्व १२,०००,००० अहर हो महामहा दो गई है। अन्दर्शादीय छात्र वंपक्षे औरते थी उत दिक्कों स्वरण प्रतन हमा है। १ तक १९४० ते। सीबी हार्ज़ोंकी खाराती १७४, ५४७ ९० शक्त्री महानस ११० रहे । र्षनी निहा के दोंने उत्तर और पूर्वते दक्षिक-पीधवर्ने इसतेस एउ नहेश यह श्र कि वे व केवल युद्ध-वंत्रमें ही दूर रहें, व्यान्त साठक पंचेत्री सवह नरांवर आवे वहरे मानेको अधानके उन्नाटे-हर से भी हर रहें। ए जॉन्कों वे दक्तिग फिलाने कोर करने गए जाताचे का भी उसका फीता करने बाद और बर्दा है गए, वर्षे काल वस् वस्ताए। वह १९३९ में केन्द्रस्थित पथियो सनुस्तविका विक्रवनके और प्रविधी मेच्याकी अप गुरानंक सादीय विद्वाविद्यासनको वर्गीका निकार होन एता। जीवरांगवानामें काए हुए राष्ट्रीय वेन्द्रीय निर्शासकारमा ५२० बीर २९ हमाई १९४० में सा भरतार वर्। १४ वसात, १९४२ के

बुनिम सिन सर्वेत दक्तिन ब्रिट्सी संतुद्ध सिन्द्रीयात्त्रसम् भी स्य निमानः भन् किस्ते परिषक्ष स्वरूप अनेनवान, प्रतनतर और वर्ड क्लानिके क्यारे वह ही गए। एका बार्य-कोल, समाचेंक काल, वच्चानोंठे स बीर रफ्त वर्दिय दबारते तो विक्कृत ही तहम-महरा हो गईं। पर जान और वाधायक देशों हो अपनि हरूके कानता है पर हैं हि कह ने उसने ठरते नहीं, तरिक प्रान्तिसे नृत्यार

है कि पंचा द्वमने रूपमा नाम रचित्तर काला निया र' सब तय प्रकोंचे मुंदरे सीचेंब कि वे सबसे सर्किनाओंके बारेकें क्या शहरे

कर करा प्रधान मुख्य ग्राया है व अन्य सामाजाबाक वार्ष क्या स्हर्त हैं ! वहाँ या बनार्राचीय अप-वासक-वार्ध विकाय-प्रतिशोधिताये प्रस्कत तीन फेर्न निक्नोंभे हैं दूछ क्यहरूल संतीकों देते हैं :—

हमारी भागा करनी हो ब्रांच्य छुट होती जाता है। खुट्टामेंन हम वह पर्रे, सितान, वांनी और परिवार्ध पुरूष्णका लोगों में देव ही स्थानने और उत्तरी किया पुरूष्णका लोगों में देव ही स्थानने अपने देवनी सुक्त की किया महाना मह करते हैं। इस महार देवनी सुक्त के बाद हम कार्य देवनी सुक्त की कार्य हमारा हरा आवनातिर सो पर जाता है। दिन स्पर्य वीतने बाते वार्य है और हम सम्मे बानों कोर समस्यानीमें ही करण्य करते हैं। हम लोग आर्थ ह भीर हमारा सम्मे महिलानी के परिवार मी स्थान की स्वार्थ है और हम सम्मे बारी कीर समस्यानीमें हम हमे हिंदी हमारा आवार मारा की हिंदी हो हम लोग आर्थ हमारा हमारा की समस्यानीम हमारा हमारा हमारा की समस्यानीम हमारा हमारा

दक्षिण-पश्चिमो मध्येय संयद-विकायितासम्, वर्षमंगते सात्र मि० उत्तरीतिम वांग्रे सिसा है-- व्हारीमको व्यंसावकोए प्रसानी दीबार और क्षरिमको गुन्दर मीलको घेरे हुए व्यंतवात्मको योवमें मॉवडों और दिवेरी ह्याए विद्वीके वीकोर घराँकी बतारें मेनिकोंकी बारजों-मी मालम देती हैं । मॉपटोंक वह समद ही आउ स्ततन्त्र चीनम् प्रधान शिक्षा-बेन्ट्र है--दिशा-पश्चिमी राष्टीय समुक्त विश्वविद्यास्त्य । लक्षेत्रीके मोनेक कमरोंको छोड़क्र सन कमरे घास-प्रसंसे छाए हए हैं, जो समह-सटीय प्रदेशोंकी-सो आंशी आनेपर निजेप हो जा मस्ते हैं । इस सैनिसीकी सरह रहते हैं और इसारे विस्तर समद-गात्रियों को तरह एकके करण एक टेरी हर है। मधीमें परध्य या तस्त्री आदि बढ़ नहीं बढ़े हैं, सिर्फ क्वी ज़मीन है । एक समरेगें ४०-४० छात्र रहते हें, मानो किसी दिस्त्रेमें महासित्रों मैक की गई हों। सोदार भी हमें वहुत सधारण मिसता है। चुँकि सांस वहुत सैंहमा है, अक्सिकात हमें शास्त्रहार ही करना पड़ता है। किन्तु शास बहुत कम सिकता है और उसका मध्य भी अधिक है। इस विस्त्रविधाउपके छात्र इतने गरीव हैं कि अधिक छुचे करता इनके किए सम्बाद नहीं । को सम्बाद भा**नी**के हैं, उन्हें शबदय ही इस सम्बाद्धी विशेष कठिनाई नहीं होती । पर इन सब बठिनाइट्रॉके वानजूद विश्वविद्यालयका काम वहें सुवाह रूपसे 'कर रहा है और हमें उसके छात्र होनेका गर्व है । हसारा उहेंका हानार्जन करना है, वारा समरी सुरू-सुनियाओं को निवोध चिनता हमें नहीं है। हर रिवरितेंग्र हमें प्रसाध-नकी जिलामको जीवित रखता है। सके ही जापानी बागों से हमता सर्वार कर हो जान, पर हम जपने पक्के रती-गर भी निवर्गित नहीं होंगे।"

चैरात्के उत्तर-विकासी राष्ट्रीय विकासिवाद्यको कात्र थि॰ वीधिवसियाने स्थिता है—"वैतात् चाहरी बुक्याने एकदम बिख्युक बक्या है। वातावादकी समीक सारण इसकी कितवहर्गों और मी व्हा पर्य हैं। इसीकियर इमारे विकासिवादकावा साम-सामान बहुत काण्य है और प्रत्तकाव्य तो वोद भी पता-सुकार है। कारकेल निवृत्तक स्थानों का प्रतासक कार्य है कि प्रतासक वाता वहीं है—वे सिर्फ अपनी पाल-पुक्तक पर पढ़ कांग्रेत हैं। वर्गतार्थ कार्या है वर्गतार्थ कार्या है वर्गतार्थ कार्या है वर्गतार्थ कार्य कार कार्य का

चौनी छात्रों और राज्याकाँ की का-कार्य यह वायाय कसी वूर्ष भी क्षा हो ।
पारा वा कि वाततायी चायान्त्र प्रशासन-पहास्त्रपर के ही ये वीर देवाँगर भी धाता ।
पार दिया, जिसके फार-कार्य प्रशासन पहिस्त्रपर के ही धांचिक हिंदा, जिसके कार्य कार्य करी कार्य कार्य कर हिंदा के वीर कार्यक्रम के कि कार्यक्रम के विश्वपत्र कार्यक्रम के विश्वपत्र कार्यक्रम के वार्यक्रम के विश्वपत्र कार्यक्रम के वार्यक्रम के वार्यक



जनारत हो गिन-निम चीती वालवरीका निरीक्ष कर रहे हैं।



र्चेकिसे हुई एक श्रीकी परेडके बाट चीजी कलका खोव बर्त-बाटरम रास-निर्मात चीजी सितार ।



अनार द्रिष्ट सहित-दिक्कों एवत हुई चीनी महिकाएँ सादास क्षकाई-जेवका सावण एक रही हैं।



# (२) चीनमें श्रौद्योगिक शिद्धा

पुरस किंदा किता संगोद होता है, ठावा हो कर-कारहावों से भी होता है। युद्ध सेन्से किता अध्यय अध्या केवा है, ठावे हो आयुराव स्थल पीते श्रीवांगिक कर्मकर्ता भी हैं। दक्की संग्या और किहासो उन्नतिके लिए चीन सत्तर प्रकारोत्त है, ताकि उसके सुरोप्य एमें पीर सेन्सिके पान परत्य रहिवास और पुर-समामी पहुँचती रहे। इस सिक्त आयुराकाके ही करण आज वहाँ औदोनिक विकास विशेष को दिना बाता है।

रहाजरी और बड़ोबर्ग जिए चीब प्राचीनकारने ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसमें बड़े पुराबी रहाझीलों एव ज्वोगोंको तो भाव थी बिवान मुंतर नहीं पृथा है। भि॰ देवेंग वोभोको अन्ते एवं "गाठींच प्रिक्टिन्स" ये चीनियों हाल तैयार बिए गए बास्ट, कावन, उनाई चीर विहता जाननेने यन्त्र आहिनेक विनकारक वो उन्हेस्ट हिना है, जाड़े कावल मुर्ह्सिंग बीर इंग्लिम्पोर्ड भी बहुती क्यान नीजिंगी।
इस्टिंग हो। बीक्टी सहस्रकोर, सिम्रक स्वर मीर वेंस्ट्रके स्वर वानानीमं की
यहं किन्द्रियो अक्स्यको देखकर बाद मी माना है इंग्लिम्प हंग वह ना है है।
वहने हैं कि हैक्से र.००० में पूर्व पर करनावा चीनी समय वृ वरु मिल्रिय हा;
हु इंग्लिम्पर गा। बाजो हं मीरिस्पीर्क डीक्टमों है। उपने एक श्रीक व्यवकों
मेंक्स स्वरूपक मा किया था। तम स्वरूपने पर श्रीक व्यवकों
मेंक्स स्वरूप मिल्रक मा किया था। तम स्वरूपने पर श्रीक व्यवकों
मुक्स स्वरूप का गीवाने वं भी प्रवृत्ति क्याने हम्में पुर्व वेंस्ट मुक्स करने है।
सिन्न अपने उद्योगों के प्रवृत्ति क्याने स्वरूपने विश्व मा क्याने व्यवकों व्यवकों
माना जननी पुनेत्रों सेक्स स्वर्णाय व्यान कोरेनोर्ट क्या सिन्दा था और
माना जननी पुनेत्रोंका सेक्स स्वर्णाय स्वान कोरेनोर्ट क्या सिन्दा था और
माना जननी पुनेत्रोंका सेक्स स्वर्णाय हाम स्वर्ण वर्षों व्यवकों क्या । बीक्से अनंकर परेत्र
व्यवक्रम स्वर्णाय सामा स्वरूपने क्या सिन्दा क्यानी क्यान व्यवकों क्यान स्वर्णाय स्

९९०८ में — मुझाट सुवांग तुं गके समवर्गे — इन विवासगाँकी संस्था ५८८९६ और इन्में विक्षा पानेवारे कार्गोकी सस्या ५६२६७२० हो यह ।

९९६२ में उब बीती प्रजातन्त्रकी स्थापना हुई, तो इस कार्यको और भी आगे इहातर राखा । किसानों, सन्तरों और व्यापरिवेंकि छिए पहले ही वर्ष ४१५ मए विशास्त्र सोले गए, विस्में विशा पानेवालॉकी संख्या ३१,७२६ थी । १९५६ में निवास्क्रोंकी स्थाला ७२५ और लाजोंकी २०,०९९ हो गई। १९२२ में ऐसे दिवालग्रेकी संख्या ८४२ हो गई । इसमें से ८८ प्रतिसत प्रस्पों तथा १२ प्रतिगत सहक्रिकें के दिए थे। इन्हें प्राथमिक भाष्यमिक और उन्न तीन श्रेणियों में गाँदा गया या और प्रत्येकना पाठकान ६-६ वर्षका होता था । इनके कमाना ४,००० नियालय दिसानी, १९३ मजदरी और १५३ ज्यापारियोंके लिए थे, उहां श्रीडे समस्में माधरण किया ही जाती थी। महिलाओंके जिस २९९ कियालय शतम थे। ७९८ विवालय ऐसे भी थे, जो फुटक्ट औद्योगिक विभाकी व्यवस्था करते थे। चीत-जापान-यद छिड़नेसे पूर्व औद्योगिक विज्ञानखेंकी सख्या ४९४ भी और उनमें ५६,८२२ छात्र जिला पाते थे । इनका विभाजन इस प्रकार था---वर्यागास में २०. अन्हवेडेमें २८, वर्यामसीमं १८, स्पेडमें २५. हणावमें ४२, सेच्यानमें ४०. होपेडेसें १७ मान्यज्ञमें ९- शांसीमें ११- होपार्यमें २८, शैंसीमें ८, खन्समें ४, विवाईमें २, फुरीनमें २५, क्यांगतुप्तमे ३२, क्यांयक्षीमे ५, ग्रधानमें १२, क्वीश्रोमें ६, चाहारमें २, सुद्युवलमें ४, निगस्वियामें २, नावकिंगमे ७, श्रीचाडेमें २३, पीषियामें ५३. तिएंतरीतमें ६, सिगताओरं १ और बेहेबीमें १६ इनके अखबा सुकेडन पर हुए आजनगरे पूर्व ( १८ वितम्बर, १९३१ ) त्यामीविवमें ३५, विरीनरें ३, ही बुद्धस्म्यांगमें २, बेहोरमें १ तथा क्वांत गकी सीरसी भूमिमें १ विद्यालय था।

\$5.३० में हुए जामाने वाकामध्य जास बीधीएक विद्यालयोगर भी सहती पत्र हैं। वनमें से बहुतने को एवं बीमोर्स तक हो यह और बहुतने जीहती मार्गोमें स्थानकरित हुए। \$55६ में ब्रांग्यूरी मिन हुवांग केन्योई हाथ स्थानित स्थीप-विद्यालयों का १९४२ में २५६६ नेतर्गत बन्ध्ये गई, तो जहा स्थान स्वीप-विद्यालयों का १९४२ में २५६६ नेतर्गत बन्ध्ये गई, तो जहा स्थान स्वटांसे सबरें प्राप्त की हैं। वाव वह वृंकियके किस्ट पारणा नामके एक गाँवतें स्थित है बीत इसकी व आवाएं सेव्यान प्रान्तमें वाई-ताड़ी विकासों हुई हैं। नट हुए विद्यालमें के शतिपूर्व करने तो बोर सरस्रस्ते विशेष स्थापे जान दिया है। १९४०-४९ तक २८० वए विचायन वने हैं, जिसमें २८,५०० जान विशा पा रहे हैं। स्पर्म से ८ केन्द्रीय तीर २०९ प्रान्तीय हैं। स्पर्म निमायन इम प्रकार है—कुएकमें ४४, वेच्छापमें २८, दोष्प्रकों २८, क्यांपसों १७, युवाप, सुकीन वीर स्थापतुं गामें के प्रत्येकमें १५, चंच्यानमें १३, वीर वृंक्यमें ६। भौद्योगिक विश्वाक हिलायों चीनकों तीन मार्गोमें विश्वाकत किया गया है—
वेच्छान-सिक्षेत, टास-पंथिस वीर दरितक-संविध्य । हमें वे प्रत्येकने काम स्थापेक कारखने, वेद, व्यावसिंद तमा विश्वाकत एक हैं।

धारण्य प्रथमिक जीयोरिक शिक्षार क्रिके बोर हिया या रहा है। वदी हो। क्योंगडी, क्यांगडी, क्यांगडी,

कर कि विवान्योंक जिस किया गया है वे केन्छ आयोग्क या संप्यूरेक जीवोगिक विधा हो देते हैं, उस बौद्योगिक और बाह्निक विधान किए बाहेक बौर विश्वविद्यालय हैं। इन्होंने चीनके अस्त श्रेणीके हंबोनिकर, वहनेमार्त्ता और सन्य यन्त्र-विशेषक वैत्रार होते हैं। कार्कियों एष्ट्रीस-सरकारकी स्वापना (१९९८) हों है। बीहर, बाह्या, स्त्रे, हंग्ली, बंग्ला की पंचां में पूर्व पंचीवरिक्त करें हो बीहर, बाह्या की गा। कहिंग की गा गांवे प्रिक्त के प्राप्त के की गा। कहिंग की गांवे प्राप्त के प्राप्त के

मूर्क पर कुरुत्वानंत्री इस वर्ग मी क्य जिल्ला लिए विदेश नेवलेकी क्रास्ट हैंगार्र कर रहे हैं। जनस करना प्रतिवेधिकानस्थित रहा होगा।

बर ग्द्री है । इत्तर चुनाव प्रक्रिकेशिक्ता-परीक्षा द्वारा होगा । चीक्डे प्रतिकाण और बुद्धें उन्हें इंबीनिकाँचे को नाम किया है, उसक सदाय करा बही है। अनव-प्राक्तनें बहे छड़हें और ध्यानतें कातर, बते हं इमारों और सब्बोंको शत्रके सर्वेमि बस्बेचे परते हो अह करना, बरेजरे कार क्षरोंचे व्यानवित कवार बगुर्वे एवं व्याक्रावीकी स्वर्धि, रहीव समितिहे अप अवको रोबता तथ उत्तम जीवनांक्य और उपयोग बाब, पैटीउत्तर गेरोडिस्से परवेवातो मोठगेठो क्षेत्रने तथा वन्दर्शत-वेक्से सकता, वर-नम् तरीकोसे वनस्पति-रोत निरातना, स्तिन नेत, बोक्ते बोर शहर बैसस स्तरकेष करना आदि चीनी इंजीविक्सेन ही सप्ता परिभन्त परिषक्ष हैं। सम्बन्धिं एवं सैन्सिके स्वयोगके बिस उन्होंने अलग्य समानें ६०० विसीसीहर रेस-एय तथा १९,००० विस्त्रीसीहर सज़ड़े तैकार की है और ज़िलनी ही कम भी तैकार हो रही हैं। रेल-4य और फल्लेंकी सम्मतनें भी उन्होंने का रहता तही दिसकों है। अल्.वृक्ति और राज्यांनक इंबर्स किवडी पूर्व करके टन्डॉन क्तर-परियम और इहिल-परिवसमें विन-का बहुनी हैंगा करनेकों बासमाँची नह स्वा है। क्रीटेनीटे कारवर्त सीमने भी नको हैं। क्षेपपद, बान्तु, क्षाद, क्कांसी और वर्तारोते सूरी तथा सती कार केंग्रा कानेवाडे खरसामीची प्रस्तवा उन्होंक परिशास प्रिसस है। स्वतंत्रे वार्टको सम्रहे, रेसमझै सम्रहे, तंत्र नेल्या सराहर, चल लेकर कारो, खारा-समग्रेकी विद्यालत भादिमें राखयांकि इंबोनियरोंने शहर्यान कर्म किया है। ब्छाने नीनी इंबोलिस्रॉने बई वाहिच्या और प्रवार भी विरु हैं। १९३९ हैं रेण तह संस्कृतने केनल १२३ व्यक्तिकर्तीने एम्ब्रीकर्ता दिए से, यह कि १९३८ से

१९ तर ११५ विद् वर्षः । इस्ते प्रमावत होत्रः सस्त्यने १९४५ में २००,००० गामकं राज्य ने १९४४ में २००,००० गामकं राज्य के इस्त्रेण स्वान तो कि इस्ते वर इस्त्र सं व्यक्तिया इस्ते स्वाने पुरस्य दिए वर्षः । प्रकारिताक निवान तोत् वीद्योगित निवान कर्मान वर्षाम व्यक्ति व्यक्ति क्षा कर्मान वर्षाम व्यक्ति निवान वर्षाम वर्षाम देशे तेव्य एक वर्षाम वर्षाम वर्षाम देशे तेव्य एक वर्षाम वर्षाम

द्वा प्रधार चीन नौरोशिक दिवस उद्या च केकर महोत्रकारणीया उठ वर्षोण कर राम्माच्यो हो मुख्य का रहा है। वर्षक महिलाइ निर्माण में कर रहा है। वर्षक दुस्ताल करोत्रों नेवागों कर प्रकारिक लगोगींवर मी निवस तथा करता व्या का है। इस कारणानों समये हो सुद्धा इंचीनिकारेवा सुन्य हुए है। एक हैं फिल-मानी मिल- केन लि-इ- किन्द्रोंने विकास निर्माण सुन्य हुए है। एक हैं फिल-मानी मिल- केन लि-इ- किन्द्रोंने विकास निर्माण हुए गाँ कर व्यापकार कर एक उन्हा होता है, और रहारे कर्मकारिक निष्यालों सामी कर व्यापकार विकास है। इस्तेश अपनावारी भीनों हुआों पुन्त इंचीनिकारी किहा जा कर रहे हैं और स्वारेश व्यापकारी १०००- वीनी इंचीनिकार चीनके प्रार्थनींनी की इस्तकारी बजुहन स्वाराम स्वीरा हुआें हुआ

—हाशार्व चेंग

## (३) युवकोंकी शित्ता और संगठन

ब्बाद बीलाव प्रस्नेक बुक्त मा तीर क्षरी को दूरता संक्रम्हाद है, करहा साएव जाएका अकाव हो है। जिस दिन व्यापने चीलार हमान किया, उसी दिनमें बीतो कुकोरे एक हमारे पहुत्रे सुधानता करने और कमें चीलां। सीवारे बाहर जिसमोक्त विश्वत किया है। हम पाँच नहीं में चीतों और एकतीर्य दिना गए हुए कुकोरे चीमके झार्जामांच बीर कार्युं कोहर कैने में किस हहता, व्यहम बीर वीतान्य प्रदेश हिमा है, कार्यों पीकां पहुंचे कुछ्यस्थ प्रदेशी स्विक्त पहुंचे हो अनुसार किया था स्टार्ट है।

भीनन इमान होते ही शहन बान विश्वान राज्यमें यह विश्वा है कारी है करते । विश्वान महिन्द प्रकार किया । विश्वान महिन्द प्रकार किया । व्यक्त विश्वान अपने किया । व्यक्त विश्वान व्यक्त किया । व्यक्त विश्वान विश्व

प्रश्नित और बाणिक विवाह विकार में ही वानेवारी बुद्धारीत विकार में के उत्तर किए एवं हैं। बुद्धां कारहार वानेवार किया एका दिया वाता हैं। श्रीक्षेतिक और विकार सामक उत्तरां, होवीनियरी, मोटर बन्दा, विकार विवाद कारहार कारहार के वालेवार कारिया कारहार के वालेवार कारिया कारहार के वालेवार कारिया कारहार के वालेवार कारहार कारह

१६ से २५ साठकी राज्ञा कीई भी वृद्ध वा वस्ती एवं संबंधि महस्य ही परते हैं। प्रत्येक प्रार्थिती दा॰ अन्यत-नेबांत तीवी वच-विदान्तीमें अपंदिरध विकास और स्वार धमल करने, नेताको अटक तथा संघार विकास मानने, नाजीयन-शान्दोरतप्रे अनुसर जीवन जिताने, करोंचे व दाने, सप्टरंग रिए सबन्दर करवान **ए.** ऐ तथा अनुसारान भंग करनेपर यो भी यदा दो जाय, सहर्प स्तीतर करने की प्रतिश कानी करती हैं। इसके नेता जरुकिमियों क्यायक्ष्टी येन हैं, जो एव परामर्जदात-समितिकी पदायनाने इसका कमा करते हैं। इसका प्रधान कार्यास्य मुकिरामें हैं, जिसके अबोल प्रान्तीय, ज़िट्य, जाना और उपसाना-दक्षार हैं । इसके भव्यक्त सबके बेता द्वारा अधिकृत प्रदेशों और विदेशों में प्रवासी चीनियाँ द्वारा भी इसके जान्या-संघोंको व्यवस्था की गई हूं । अत्येष्ठ स्टूब्ड और कालेजमें इसकी आया हैं। ६०,००० केन्द्रीय कार्यकर्ता देशके विविध सार्योंने इसके कार्यका संचारत करते हैं। शत्र-अरमनते एवं सहस्रों, बारसानी, रेल-तार-टेळीफोन आदि नष्ट करतेमें संघती स्क्रिक्शिन जो सफरना प्राप्त को है, वही अल-अधिकृत प्रदेशों में उसे <sup>तरह-तरहकी</sup> हानि पहुँचा कर तथा गुनिदा-पुद्रका संचाटन करके प्राप्तको हि । एउ-भिरत यान चकते आंदेशानुमार हांगकांम और चांमशाखी लड़ाड्योंमें युवक-संघोंने भागातील वोग दिया है और चुंकियसे नार्नाजन, प्रायाई नवा पीपिय-बेरी सन्नु-

बांग्रिय नगाँगे कहींने सार क्षमंत्र नाम है जब और गामिक शिक्ष-मानि छानोंगे सिवेद प्रनाशिक सनिक सार्ट इस्कें, एक्स, खनोंगे प्रकृते, स्थानाम, इंपीनिनों, इस्कें, बारोग-प्रीमीतां, विशाननिक्रात, अस्ति, चीर स्थानाम, इंपीनिनों, इस्कें, बारोग-प्रीमीतां, विशाननिक्रात, अस्ति, चीर स्थानाम, व्यापनिक्रात स्थानिक्रात स्थानिक्रात

वीगी सक्तरीकी विश्वस्त हुव मण्य है—चीह, बेल, बूं में अकोद ब्रॉड, वुट भारत गींग सहय एनने प्रार हो चीव वीकाई सरम्पण्य ट छित्रानी—स्वादणी, मास्त्रण रूपाएड, केंद्र हिमारती, सरिटा, वानिव बीत चीहाई—मा बोते हुस्तीन बीकामीना मान्ये प्रार है। अचेद स्वादरकों में मान्ये महार सम्बद्ध बाती है तथा को वो विश्वा दो आही है कार्सी आपिंद्र, सार्तास्त्र बीद -चोरिंग्न विश्वसम्बद्धान समारकों की दिशा बीता है। बुद्ध विजेद हो सर्वाही बात कराने जिए हुस्तियों मेंगीक्र बी। बंधाईरी मुद्द हुस्तियोंने केंग्न बीद स्वस्त्रकों कार् सहायता हुँच्छं । इस समस्य १५,००० स्वाउट और वर्ध-सहटें १२७ ऐसी इस्टियोमें साम कर रहे हैं। क्वांग्यासे १३ स्वांग्योगे १० क्वांग्यु को १६, इस्टियोमें साम कर रहे हैं। क्वांग्यासे १३ स्वांग्योगे १० क्वांग्यु को १६, इस्टियोमें अप अस्पूर्ण १, क्वान्में १, होबान, क्वांग्यों, व्यांग्यों, क्वांग्यां, क

स्पर्ने एक तर् व्यवसरके प्रति कुरक-युवतियोंने एक वर व्यवसरत शीक पैदा करणा

भ गाँक दुरुनाम्ब्रम् विकास वर्गान विचा वीच खातीन चीची दुरहोसे धरिक सारत मार्च भीर रहमियानी का निवा है। दे कार्य-ब्यस्ट्री जातानीर राम-प्रक्री-पान बार्यन्योकी ब्यालाम्बर्ड व्यक्त्य का देते हैं। व्यस्ति निवारी और धार्यित ने रामद्रावत नाम्बे नेवाले निवारणीच ब्यक्त्यारिक बीच क्षान्त हता है। वे रासे मार्गित ब्यव पीराने व्यक्तियाती कुल्के हैं, मेला कि ब्यवधिकोंचा प्रशासकर्त-केन क्यों पार्टी हो।

## (४) एक नया राष्ट्र ग्रीर नया समाज

धोई भी राष्ट्र या समान एक हो न्यानसर रहत नहीं रह सकता—खन्नकर पुतर-कर्कम । चीनमें बड़ो-मट्टी कटाट्नों और चहुत घड़ी सहनातें स्पेचीके एक स्थानते एसटे न्यानस्य कोनंसे परिवर्शकांत्री निन श्रीवर्णका विश्वस हम्मा वे विस्तरे पाँच बग्रीते दरावर क्या पर नहीं हैं। इनके परिचानों और अविक्रियाओं स्थानिक्तर वर्णन बरापि आज युक्के अपेरीलें सुधा हुआ हैं, पर वश्यन उसकी वो सामित्री मिन जाती है, उसने तम है कि चीननें पढ़ नए गड़, वए समान, नई भारना और

### चीन और स्वाचीतता संग्रातके पांच वर्ष

şñá

सरते हैं। यह निवास करना असंगत व होगा कि बीनका गई पुरस्कानीन संग्रह्म कुरते वह होनेको असके सहीय पुनर्विमाणको थी छुट्ट सीरितका

सान केंग ।

अस मानून नीकों एक ही सम्मूच मान्ये कहा हैं, एक ही केंद्रीय सामान्य मान्य हैं एक ही केंद्रीय सामान्य मान्य हैं एक ही केंद्रीय सामान्य मान्य हैं एक ही केंद्रीय सामान्य हैं एक ही स्वार्ट एक ही पर नाई पर एक हों पर हों हैं एक हो मान्य हैं एक हमाने पिपोर्च मान्य केंद्रीय हैं एक हमाने पिपोर्च मान्य हों हमान्य हैं एक एक परिपोर्च हमान्य मान्य हमान्य हैं कि एक हमान्य हों हमान्य हमा

परेत है—जब एवंच महाद्वार का क्या ।

करोंचा प्रोमोंक प्रवंस चीनते एक मुद्दे सभी वंचींक दोने के वार्षेसे

क्या पर्या हो रहा था। नेगीनी रेसक्सा बोर्ड साथ बीक नहीं था। में हैं

क्या पर्या हो रहा भी। नेगीनी रेसक्सा बोर्ड साथ बीक नहीं था। में हैं

करने विष द्वारेस प्रोक्तान्त्रीय बात था। वास्तारों कामांस मनत एवं

में करने विष द्वारेस प्रोक्तान्त्रीय बात था। वास्तारों कामांस मनत एवं

में स्वारं भी नेगोंने कम्पर्ने संगीन कुत कर्त बात था। यह पूर्व कर्म चीनों हो से तो बीका मार्ने नामी कुत प्रोमोंने क्या क्याने या था। यह पर

हों। हर व्यक्तिमोंने कामांस हर, प्रीन्तिमें बात क्याने स्वार हो। हर

स्वार व्यक्तिमोंने कामांस हर, प्रीन्तिमें बात क्याने स्वार हो। हर

स्वार व्यक्तिमेंने में क्या क्या वर्ष विष्य द्वारीम क्यानी हाईना होटोमोंने

स्वार व्यक्तिमें में व्यक्तिमें के विक्तिमेंने स्वार क्याने हुन होने हुन से हुन है। क्या

वर्गीत स्वार स्वार क्याने हमें क्याने स्वारों मेंने स्वार हुन होने हुन से हुन है। क्या

वर्गीत सेने स्वार स्वार करने स्वार से वर्गी से से वर्गी सेनी हुन हो क्या है। क्या करने

वर्गीत सेनी स्वार साथ स्वार करने सहसे हैं।

समुद्र-तटीय प्रदेशों तथा बांग्सी और पर्व विद्योंकी तगईफ वो रूखों निवासी उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिममें चले आए हैं, उसम्ब्रा नौचक भाती निर्मस्तिक एव सामाजिक निकासपर यहत यहण असर पड़ेगा । देखाकी स्थागहदी अतान्दीमें चोतको समृद्धि और सर्कृतिका सुन्त क्षेत्र उत्तर-पश्चिमयें, विशेषकर पीतंतदीको तरहिमें, स्हा है। उसी सताब्दीमें जब बांग्सीकी तस्ट्रीमें दक्षिणमें द्वित संग-राजर्वशस्त्र स्टान्स हुन्स हुन्स, तो बहु क्षेत्र दक्षिण-पूर्वमें हो गया । देवल पुरू राजर्वजीके सस्य यह उत्तामें रहा । चीनी प्रजातन्त्राधी मजवानीके नानक्रियसे मुर्वित्र पाने धारेके वह यह क्षेत्र परिवर्तन-सङ्के अनुसार अब दक्तिन-परिनममें हट आया है। इतामें आतनविश्वांद्या दक्का बदनेके करण सिन सम्रष्टने ३१४ है० में वर्तमान मार्वाहरूको अवनी राजभानी वनाया । इसके सा.र ही गांक्सीकी तराईमें सम्रदि और संस्कृतिका प्रसार हुआ । १९ वी शतान्द्रीमें जब गंग सक्तरेशने अपनी राजधानी पीन बढ़ीके दक्षिणी तटके समीप स्थापित की-जहाँ अब हांगची बया है-ती उन्होंने क्यांगस-नेववांगको अवता कार्य-क्षेत्र यनाया । १३ वीं भताव्यीमें मंगोलेकि भागमनके साथ ही यहत वही साल्यामें चीनी दक्षिणको ओर आ गए, जहाँ इस समय क्यांगत में भीर फकीन नगर रिश्त हैं। चार शताब्दियों खद जब १६४४ में महा-प्राचीरको लोक्सर मेन लोग आए, तो सिंग-एउन्सिके छेरछाड चीनी यहत यदी संख्यामें क्वांगसी, क्वीजो और युवानमें आ गए। केवल दो उदाहरण एंसे हैं, किनसे चौनियांको विना बाहरी द्यावके भी स्थानान्तरित होना पड़ा है। पहला तो १३६८-१६४४ में अधिक आबादी होनेके कारण फुकीन और क्वांगत्ंग ज़िलींसे उनक्ष दक्षिण-सागरीके हीपीमें वाना और दसरा भवदर अञ्चलके कारण १९३१-३२ में जान्त्ंन, होणान, होपेड़े आदिने संचुरिया जाना । जापानी आक्रमणींसे पहले तक यह जाना जारी रहा। इस मुद्दमें तो कोई ५०,०००,००० ठीवोंकी स्थानान्तरित होना पड़ा है। सम्भन है बुद्धके बाद इनमें से बहुतसे अपने पैतृक स्थानों—समद-तटीय प्रदेशों—में लीट जागें ; पर अधिकांश तो अपने कएक्साए हए परोंमें ही रह सर्वने ।

<sup>·</sup> डोगोंके झ स्थान-परिवर्तानस एक परिणाम यह हुआ है कि उसकी संस्कृतिका

हेत्र भी समूद-स्टीन प्रदेशींने इंटरन निश्मीकी तनाहर्मींने था गया है । यदसे 'एने रोसके जो १०८ प्रमस दिवनिसाद्य और वानेज पीरिय-रिएंश्सीन, शंपाई-सनविंग द्यंगची तथा चैंदन-दांगी क्षेत्रॉमें ही बेजिस थे, वे वन दक्षिण-परिवाह और उत्तर-पत्रियामें फ़ैन वर्ष हैं । पीपियाओं बेंटबरे मिखनवाटी रेखाने पत्रियमें पटले टब िलाके केन समझे भी नहीं थे. किन्तु अन पहिनामें ऐसे केन्द्रोंना सालना विस् बाग है । हमसे जोगोंकी सांस्कृतिक समृहके आर रखेगें बहुत सहायता मिटी है । पटले चीनके सम्बन्धिय प्रदेशों और वांसीको तर्राईके खेव ही पारकार विज्ञार या. क्रतीक्रकाके सम्पर्कें खड़ थे। दिन्त इन पांच वर्जेंसे चीनके भीतरी आयोंसे र केक वहाँसे स्वामानारित हुए कुछ-बारखने ही पहुँचे हैं। **ब**रित इर्वनों नए भी हुछ रात है। आज प्रकल बतीबर उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिमके मध्य-वरीम क्रिसनीको सप-नए उद्योग-फर्योकी सिका दे रहे हैं। पहले वो सोय वीतियोंकी ज्याचा और संदर्भ-राव्यि सन्देह दाते थे. वे ही अस इन पीनर्भनीको हेन्सस द्रोती उन्हें बेंकुड़ी दवाते हैं। कारि वानी भी चौक्को खबनी ग्रह-सालीव अप-तीतिको व्यवस्थित करने और बोवोंके बढते हुए सत्वींके विसन्ताग र्ध्वादेशे नरेने च्हत-प्रक्ष फाला है, पर शतत प्रगतने करण इस दिशाने रासे शासानीत सफलता प्राप्त की है। आवश्यक कीवॉके विकासकों सावन्थारें भी रमने बाही समातः प्रथ की है ।



इन्हें-हमके हो या न हों, नीनी और उनके विकेशी किए बातीबका अनुस खेलते हैं।



अपरीका रेड सात गोलहरी हाग सा चन्देश कुदके सम्पर्किमेंड जिए पर काए वा रहे हैं।



अपनी स्क्रोम अनुस्तिम ११-गन सिन्ति स्कृत ।



चीचों छात्र जापनियों 📖 किए गए हक्की-इसकेंद्रे बाद बनी हुई चीचुं मंगह कर रहे हैं

हित्सा है। है, स्किन कर उसकी पारी बाहाबीकी मानती जीर उनके जिए प्रण तर लोग्डल करकेरी देशा है। सरसायों भी करवादी सुन-इंग्लियके जिए सहके, महरे, स्कूट-उमेजा, आरखात बादि सीचे हैं। संख्यांक्योंची भतीबाँत सहस्रता की है। ने पर हुआँकी आपना दाना वेतारोंची करता दिगा है। करवा बाज सरकारकों निर्म कर गाँदि जमान ही नहीं देती, बन्कि सुद-संचालकों जिए सप-गुत सींच दे पहीं है और क्वांतिक सैनेकोंके साथ सुग-पूर स्वयोग और उनकी पर्यांत सहस्रता। कर

चीनता प्रामाबिक तीनन भी बाद ज्यापक मीर व्यावहारिक हो गया है। जैबर-गीन, प्रोटेन्से, प्राप्त-व्याप्त आदिया प्रेरच्या कर व्युट-इस्त प्रिट गया है। चीनीया पूर्ण कर अपेटी स्वर्ण हिंदि-प्रीचितों, प्रस्तारी क्रियावितों, ज्यापारी स्वरिदेश सरकार हाम प्रेरमाईट्स मता हिए क्रांचेन क्यानून को अधुनिया हो एंडी है। पर प्रमुक्त स्वर्णकार महार होनाने वहां, प्रमाद प्रस्तार हो। व्यवहर-एक्स्सान क्यापीक्त्रकार महार होनाने वहां, प्रमाद होगी में विकोश सहस्वर्ण एं क्यापीक क्यापीक्त्रकार महार होनाने वहां, प्रमाद होगी प्रेरी विकोश सहस्वर्ण एं क्यापीक क्यापीक्त हो। होंग प्रकारता या व्यापती होंग सामाबिक और मेरिक प्रमाद हम्मक सम्बादी हैं। यहां ही विकार होगा बहुत हो होंग सामाबिक और संस्तार वारा या, पर साम सीमेडीचे चीनने सम्बे स्वाप्त हमा है। हसावत सीनकोश विकारित सामाब्य हमा

१९' छ है। आहर वहि राजाको जागरी कागी है तो को कुछ संख्य प्रत्येको प्रवाद किल, जिल्लाम आह हास्यम हुवर हाए कम्प-संख्य स्थानेत कोर खान देन चिल्ला। हो, निवाहोंको संख्या प्रवाद क्ष्मी है। बीज़ींका पून क्षमेंत सावाद माम्बिलाई तोन हवी क्ष्मा क्रियर स्थित कर रहे हैं जी किलाई निवाह हो चुठे हैं व बीज़्त सम्बाद है। हही बीज़्मा करों है। हको काग्रे कर इंडिडोमी-क्ष्मी हो क्षम स्थान क्षमा है। प्रत्ये का करों है। हको काग्रे कर इंडिडोमी-क्ष्मी हो क्षम स्थान हमा है। हमा है। प्रत्ये का निवास क्षम क्षम है। होते हो तो वोगोपरायने क्षमा क्षमी कार्यों बीर वेतीखी पंद्रवासकी वाप भी की है। हमाज़िय हिलानों बीर मानहोंने व्यवस्थान मान्यसंख्य कुळ क्ष्मी ही. ही.

कुछ लोगोंको यह भी भारांका है M युद्धके सम्बे होनेपर चीनके पारिवारिक जीवतपर विशेष अच्छा अक्षा नहीं पदेणा 📑 चीवके समाकक्ष शख्य आधार परिवार ही रहा है। युद्धके कारण परिवासके सदस्योंके इधर-तथर विखरनारे, वहनिवाह क्षण्या समाठ आदिया बोर्ड विज्ञोब प्रतिसाठ प्रभाव सही पद्य है। हाँ, गाँ परिस्थितियोंने कारण वहे रांयुक्त परिवारका स्थान अब छोटे और इस्हरेर परिवार है रहे हैं, जिन्हें 'वेसिक फैमिटी' वहा जाता है । इस परिवारमें पठि, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। पर राधीय केदीय विश्वविद्यालयके स्वाब-शासके एक अध्यापकका कहता है कि युद्धने पहुँछ भी चीनके जो परिवार एक हो चरकें रहते थे, वे समन भोजन अलग जनते ये और अपने आय-व्यवस हिसाब भो अलग ही रखते ये। ट्रा क्रस्त वर्दे और संबन्ध वहत्वनेवाने परिवारींमें भी ७८ प्रतिशत 'इक्टरे परिवार' ही होते थे। उसी अध्यापनमा बहना है कि प्राचीन बालमें भी बड़े और संयुक्त परिवारोंकी बनाए चीबमें औटे परिवार ही अधिक थे । है॰ वर्ष १९२२ में, जम कि र्चनमें सामन्त-पूर्ण था, जमींदारोंने बदल बहे संबच्च परिवार होते थे, पर र्स्वतानाशमें छोटे परिवार ही होते थे । मेन्सियसने अपने अन्योमें ऋं अगह 'पाँच या साठ परोडि परिवारों का सिक किया है । उसका तारवंत पति, पनो और तीन बा ६ बस्चे हो सकता है। पितारहा चंटन ची-राज्यकारूमें (१९२२ ई॰ पर्व ) हुआ। चित-राज्यकाल ( २४९ से २०६ ई०ए० ) में लोटे परिवारींका ही प्राधान्य रहा । ऐसे परिवारीको प्रोत्साहन देनेके लिए प्रचान-सन्त्री शांधवांगने यह नियम वना टिया था कि जिस परिवारमें दो या इससे अधिक लड़के हों. वे अपनी ज़मीन वॉटका रहें, नहीं तो उससे द्रमुख रूपान रिया जायगा । हण-राज्यश्रस्त (२०६ ई०पू० से २२१ ई० ) में भी छोटे परिवारीका बहत चळन था। तांध-सम्राटीं (६९८-९०७ ई॰ **ो ने अवस्य संयक्त परिवारोंको प्रोत्साइन देनेके लिए यह नियम बना दि**या कि तो वदस्क लड़के अपने माला-पिताके साथ नहीं रहेंगे, उन्हें जर्माना देश पड़ेगा। एक संग-सम्राट चांक्कंग-बीके घर गए, जिसके परिवारमें ९ पीडियोंके क्षेत्र एक ही **घरमें** और अविभावित सम्पत्तिके साथ रहते थे। व्यव स**बाटने न**ससे पूछ कि वह . ऐसा किस प्रकार कर सद्धा, तो बृह और चहुरा होनेके कारण उसने स्थिवकर उत्तर दैनेकी आह्य चाही। आहा मिल जानेपर उसने एक समञ्जयर चीवी भारतका शब्द 'जेल' ( जिसका अर्थ है सहिएमता ) १०० बार किया | सूंग-गुज्यकाल ( ९६०-१९७९ ई॰ ) में मी सन्ताति-प्रेम एवं वातसमाके परिणाम-वहण संक्रुक परिवासकी अगालीको निशेष अभव मिला । चीबके इतिहासमें सबसे बद्धा परिवार क्यांगरीके चेनचेंगका था, जिसमें १९ पोहिंबोंक ७०० सदस्य विवसान वे । इसकी वरिष्टमासे इंग्ति होक्त सुंग-समादने इसे २००० पिकुळ बावल वार्षिक देनेकी व्यवस्था करवा हो । पर इस खळमें भी अधिकांश परिवार छोटे ही थे। १३ वीं शताब्दीमें संगोकों भीर १७ वीं में संशुक्षेंकि आगसनसे चीतकी परिवारिक प्रणाठीपर कोंई असर सहीं पहा ।

अतर्भे यह कहन व्यवस्था है कि युद्धे परिणय-स्वार योगी क्षियों न हे ब्रह्म सर्थ-तेवर्मे ही काई हैं, ब्रिक्ट बूदर्में, स्वार्डमें और राष्ट्रके पुनिस्पाचिमें पुरस्के समान ही बोग ने रही हैं। तो स्वर्ती, क्ष्यें एवं अध्येवपास्त्रेंक पैसे तथा सहत्यक्ति पुत्तक्ता कार्क वे से सेवर्में, व्यवस्थानिमें, क्ष्यानीमें, हक्ष्यानि, हक्ष्यानि, हक्ष्यानि, हक्ष्यानि, हक्ष्यानि, हक्ष्यानि, हक्ष्यानिक्र अस्य कर्ताण पान्न कर रही हैं। बात वे बीक्तके प्रत्येक देवर्में पुत्रमेंके तान कर्म्योर कन्य मिनक्य बाग कर रही हैं। बुद्धे वह वे विभिन्न प्रत्येक प्राप्त कर वर्षभौतिक

#### १४८ चीत और स्वाधीतता-संब्रापने पाँच वर्ष

स्तानना आ अपेंसी, ऐसी वाबा है। वन्दावाधीरू-पितिनी १९ महिल सर्वाने ने अर्थ विचा है। सी ऐस्सी हुए कास सर्वार्डिक अपिय सी बहुत जनका दिवाई स्ताह है। सारी नीताने निर्माणी दिवार ही इसकी वाहत हुती वाहती।

---जेसर क्रेस





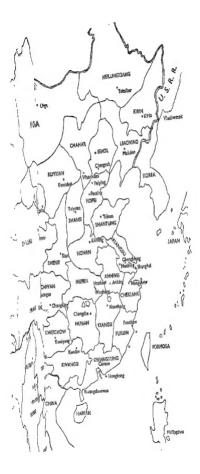